

# BUREAUCRACY IN RAJASTHAN

(1745 to 1829 A'D)

Dr. G. S. L. DEVRA

#### O Dr G S L Devta

Dedicated To
The Sacred Memory of
Late Shri 'Bhaiya' Jaipal Singh Ji



### **CONTENTS**

Preface

|   | Introduction                                   |    |
|---|------------------------------------------------|----|
|   | Letters regarding the Bhaiya family            |    |
| 2 | Letters relating to the Nobles                 | 4: |
| 3 | Letters concerning the Administrative Problems | 6  |
| 1 | Letters regarding Money lending                | 9  |
| 5 | Letters regarding Social set up                | 9  |
| 6 | Letters regarding the relations of the Bikaner |    |
|   | State with the other Powers in Rajasthan       | 10 |
| 7 | Letters regarding the relations of the Bikaner |    |
|   | State with the Fast India Company              | 11 |
| 8 | Glossary                                       | 11 |



#### Preface

The idea of the present work first cropped up during my talks with Shri Jaipal Singh Bhaiya in the last October He was keen to see a published work on the historical record painstakingly preserved by him and his family His keenness was genuine in itself after looking to the importance of these records from historical perspective. He offered his fullest help in compilation of this work by letting me avail of his entire collection. An analytical study of primary sources of medieval Indian history has always been a fascinating subject for me, so this spured me to undertake editing work on his vast collection of record-material. All chapters of this volume except the introductory one had been completed in the last Suddenly the cruel death snatched Bhaiya Jaipal Singh from us This rude shock numbed my spirits for a number of days and what touches me most is that Bhaiyaji passed away without seeing this published volume which was his long cherished and most ardent wish of his life

This book is by no means, a comprehensive study of the subject but only a preliminary one As such it is bound to suffer from shortcomings of a preliminary study

The letters of the record are in Marwari script so I have given a summary of each letter in Hindi just after it A gist and a critical review of these letters has eeen incorporated in the introductory chapter in English To enhance the utility of the baok further, a glossary of Marwari words is apendpde at the end of the book

I acknowledge with thanks the help and co-opratian so kindly extended by Sh. S. R. Bhootra, Dr. P. D. Sharma, Dr. R. K. Saxena, Sh. S. K. Bhanot and Dr. (Miss) Shashi Arora. My special gratitude goes to Prof. V. N. Narang for going through the whole work. My thanks are also due to Dr. Meghraj Sharma who was kind enough to discuss various problems connected with this work. My special acknowledgement goes to M/S Dharti. Prakashan. Gangasahar, Bikaner for the timely publicatian of this volume.

Bikaner December 25 1979

GHANSH) AM LAL DEVRA

### Introduction

]

#### BHATYAS AND MUTSADDIS

In 1973 A D, when I was engaged actively in the collection of source naterial for my doctoral thesis entitled as 'A study of the Administration of Bikaner State (1574 1818 A D)., I came into close contact with Shri Jaipal Singh Bhaiva, a retired officer of the Rajasthan Archives, in my home town Bikaner Even in his advanced age, I found him hard working, punctual and dedicated His graceful personality bore vividly the stamp of a true descendant of the old Mutsaddi class of the erstwhile princely States of Rajasthan He also observed me keenly. During my discussions with him on the role and status of the Mutsaddis in the administrative set up of the kings, he fathomed not only the intensity of my keenness, but also the depth of my patience Probably, only after his firm conviction of my worthiness of as suitable recepient, he led me to the underground rooms of his house and flung open the doors of his great treasure of historical records, inherited by him from his ancestors, for my exploration My eves dazzled with the sight of a large collection of the historical letters, royal orders Parwanas, Rukhas, Chithis and Sanad papers, all more than 4000 in number besides 300 Bahis and a good number of Panchang, Chopmas (Diaries) and loose papers1 ranging from the period of 1750 A D to 1944 A D The wonderfully well preserved state of these records pulls one to the flash back of immaculate care and arduous labour put in by Shri Jaipalsingh himself and his father Shri Shiybuxn Bharya to protect it from abrasions of the grinding wheel of time. The intense devotion of the father and the son to this record has brought about its collection. In furtherance of the preservation and utility of the record. Bhaiya Jaipalsingh, who was well-versed with the Marwari Kamdari script, transcribed all the Lagads, Parwanas, Rukhas, Chithis, and Sanad papers Actually, the collection was, as if, the very breath of his life Despite his limited sources, he had indeed, done a wonderful job of collection and transcription of the records for the benefit of the all scholars of Rajasthan history and culture. He had deposited all this material in Rajasthan State Archives at Bikaner.

In the annuls of the Bikaner state, the predecessors of Shri Jaipal Singh are always addressed as 'Bhaiya' m title which still evokes respect in the minds of the people of Rajsthan Actually, he is a Bhiwani Mathur-a sub caste of Kayasthas1 The title of Bhaiva was first bestowed on Shri Alamchandu, as a hereditary distinction by Maharaia Gaisingh of Rikaner in 1745 A. D. in lieu of the valuable services rendered by him in installation of the Maharaja on the Gaddi of Bikaner after the death of Maharaja Jorawar Singh and for restoration of law and order in his territory 8 Bhaiya Alamchand was the eldest son of Shri Santoki Ram it who was a Kamdar of Maharaja Anandsingh Rathor, and was posted as Tax Collector in the Pargana of Poonia in the Sarkar of Hissar 3 In his father's time, young Alamchand was also recruited into the services of Maharaja Anand Singh Later, when Maharaja Anand Singh's younger son Gaisingh ascended the throne of Bikaner. Alamchand was called by him in the Darbar, where the Maharaja appreciated his services and conferred upon him the office of Tanbuxi (Tan Bakhshi), a minister's post created for the first time in the State He was

See Page No 3 of this book

Maharaja Jorawarsingh died without male issue

<sup>1</sup> Bhiwan's are the descendants of Shri Bhiwanji who was the Sadh Mehta # sub-c ste of Mathur Kayastha Shri Santokiramji was thirteenth in the lineage of fimily after Bhiwanijee,

<sup>2</sup> Letter of Maharaja Gajsingh of Bikane to Bhaiya Alamchand dated Bhadra Badi 2 1802 V S/2 August 1745 A D

<sup>3</sup> Maharaja Anandisingh was the youngest son of well known Maharaja Anoopsingh of Bilanter and was uncle of Maharaja Jorase Maharaja Gaptingh He was holding the Pargana of Poonia in his Jagir on behalf of the Mughals. In the reign of Maharaja Gaptingh, Pargana of Poonia become the Permanent part of the Bilanter state.

also honoured with the Tazim and accorded minister's rank in the Darbar' At that time the post of Tan Busi was ranked next only to that of Dewan in the Central administration of Bikaner state. The functional aspect of this post was almost similiar to that of the Mir Baksi of the Mughal empire? Prior of the creation of this post alaris of the military department were handled by the Shikdar or Musahib of the State? The military department was now integrated into a single unit and put under the overall chirge of Tan Busi whose assignment, was to look after the military administration and accounts of the Jagirs (Pattas) held by the various Pattasyate' against their military obligations.

Simultaneously the brothers of Bhaiya Alamchand were also appointed on various important posts of the State 8 Now, activities of the family of Shri Santoli Ramji centred permanently towards Bilaner city. The haundar of a Raiput Chief became ministers and officers in Maharaja's Government. The coveted title of Bhaiya (affectionate brothers of the king) and their exalted position in the State's administration carved a respectful niche for them in the block of Mutsaddi class of the State However this new envious status, atonce brought them into clash with the old guards of the Mutsaddi class At that time Mutsaddis were organised as a class and considered a power to be reckoned with in the State administration, as they occupied key posts 8

Formation of strong central government in the Rajput states during the Mughal rule specially in the sixteenth century in India marks the beginning of Mutsaddis as a class Prior to this, they were divided and weak due to clannish and tribal structure of the administration. The central authority

<sup>1</sup> See page No 3 of the present work

<sup>2</sup> Ibn Hasan—The central structure of the Mughal Empire, P 226-27, G S L Devra—A study of the Administration of Bikaner State (Unpublished thesis) pp.—128 30 Rajasthan University 1976

<sup>3</sup> G II L Devra Thesis op cut PP 128-30 Shikdar and Musahib were the ministers in the State

<sup>4 1</sup>b1d

<sup>5</sup> Parwana of Maharaja Gapingh dated Margshursa Sudi 3, 1850 V S /6 September, 1793 A D

<sup>6</sup> G E L Deyra-Bikaner State, p p. 103

way nominal and administrative sel-up way fashing uniformly and cohesion. Mutsaddis of the Stite were treated as bonourable Kamdars of the Raja Patil of the clain. Only Mantri or Dewag and one or two more remisters, with sarsing nanes in different periods, were all who mattered in the State services. They were just advisers to the king. Hear powers were limited only to the Khaba, Jand where royal authority was being exercised effectively. Most of the country way ruled by the sens independents. Hashers according to their own styles-predominantly climinsh and tribils chefs according to their own customs and tribilions? Under these conditions, there was hardly any scop, for Mutsaddis to weave a seperate entity for their in feulid set up of Rajasthin.

After their alliances with the Mughats in the second half of the systeenth Century, the Raiput rulers put spared from the onshught of external agressions and internal resolts Immediately they explosted the changed circumstances to their advantage in establishing strong unitary governments under their absolute kingship in their patrimonies. Unruly nobles were crushed and trouble mongers were cut to size by their metamorphosis into peaceful taspaying cultivators. New departments and offices were opened at the central and proxineral headquartors, a new team of ministers and officers was constituted to cope with the increased responsibilities of the administration 3 At Chira or Pargana level two tier system was evolved The village Chowdheres and Patwaris were'recognised us local officers and a central team was also posted there to realise the various taxes, both from Khalsa and Patta villages 4 This again augmented the number of Mutsaddis in the States. Armed with the ournium, and mandate of confidence from the king, they asserted themselves as a Third nower next only to Royalty and Nobility The Introduction of unitary administrative pattern enhanced the opportunities for amalgamating them into one class for protection of their common interest. Thus, bure incracy came off as a by-product of the medieval autocracy.

<sup>1 1</sup>bid P P 13-16, 108-11

<sup>2</sup> Ibid P P 13-16 3 Ibid P P 108-- 11

<sup>4</sup> thid P 141

Contemporary political and administrative conditions prevailing in the Watan Jagus and other parts of the Mughal India, helped the Mutsaddis to wield more influence in the administration Mutsaddi's often got such opportunities when Rajput rulers entrusted the administration of Watan Jagus in their hands due to posting in the far fluing parts of the Mughal Empire <sup>1</sup> Again, constant discontentment amongst the nobles over the question of absolute authority of the king and introduction of Chakri Patias system conflicting against their traditional clannish services, made the rulers to rely more upon the Third power of the State <sup>2</sup> A close study of the various stratas of medieval society and their economic problems will provide a truer and more intimate picture of the life and conditions of the Mutsaddie.

With the rise of the Mutsaddis as a class, it now becomes possible to draw a distinction, though not an absolutely clear one, between military and crivilian services of the princely States of Rajasthan The main duty of the Mutsaddis, for which they were employed by the Strite, was considered basically civil, though they could be deputed occasionaly on the military posts <sup>5</sup> Unlike the Rajput nobles, they were without their personal armies or Jamiyat In case, Mutsaddis sensed their security endangered or when they were entrusted with military assignment by the rulers, they wailed of the services of mercenary contingents <sup>5</sup> Some Mutsaddis were also appointed as Supreme Commanders and they led the armies on behalf of the kings in many compagns, then it was recognised as their additional qualification and service for the State <sup>5</sup>

Maharaja Anoopsingh to Anandram Najar re Naam Parwano,
 VS 1749/1692 A D No 197/12—Anoop Sanskrit Pusiakalya Bikanec
 Q D Sharma—Rajput polity, P 118—19 Delhi 1977

G S L Devra—op at , P P 57 88—91

Patta Baht V S 1753/1696 A II . No . 33

Parwana Bahi V S 1800/1743 A D No 2277-

Our farmous Khyat writer Muhnot Nainsi was also one of them. But these privileges and honours were enjoyed only by the one or two caste groups of the bureaucracy. The common Mutsaddi was considered best suited for the civilian duties. At the same time, in the medieval Rajasthan, the specialisation in the various jobs, specially, in the revenue administration and massive construction project works was accorded due credence by the rulers. This recognition punctuated the very nature of Mutsaddi services. The salary of the personnel manning these services was also determined by this criteria.

Basically, Mustsaddis were the salaried people and more or less represented the middle strata of the medieval society Inspite of the fact that they received the chakri Pattas or lagirs from the rulers, still they cannot be included in the landed aristocracy of the medieval and post medieval Rai asthan The Patta Jagirs held by them were neither hereditary nor it provided freedom to administer the country according to their own norms which was common in the case of the Rajput nobles They recieved Pattas or Jagirs as a part of their salary. The ircome from Jagirs was dependent on the realisation of certain taxes properly sanctioned by the rulers There was no grading system in the State services It was the nature of the duty which differentiated one post from the other No doubt, there were senior officers, junior ones their assistants as accountants, clerks, record keepers etc, but none of these were accorded, unlike the Mughal pattern, any rank in the courts & Rajput Courts were organised on the clannish nattern not on the rank basis. The Darbar of the Raia com-

i Muhnot Nainsi Khyat II Ed by Ramnarayna Dugar, P 2 Banaras, 1921 V.S

<sup>2</sup> Huwala Kagad-Kagdo Ke Rahes, Rampuria Record, Bikaner, Raiasthan Archives, Bikaner

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> For composition of middle class also see 'The middle class in the Mughal Empire' by Iquidar Alam Khan, Presidential address, medieval India Section, Indian History Congress, Aligarh, 1975

See Kamdar Pattas—Patta Bahi 1692 V S 1635 A D No 2.

V S /1753 1696 A D No 7, Rampurta Records, Rajasthan # Archives,

<sup>6</sup> G S L Devra-op cat P P 109, 132-35, 149

prised of his kinsmen and relatives. It was the position of the various septs of the different Rajput clans, specially of the ruling one, which set the sitting order and other formal customs of the Darbar, while the internecine position in its turn was mainly determined by the blood relationship with royalty and services rendered towards it 1 Indeed the composition of Darbar was a replica of the social heirarchy of the nobility Mutsaddis had also a place in the Darbar as they formed the executive wing of the Rai Some Mustaddis holding high posts were awarded customary priveleges and seats in the Darbar<sup>2</sup> yet they were not absorbed as an integral part of the Darbar Thus, in feudal set up, the rights and privileges of the nobles were not enjoyed by the Mutsaddis to the same extent

From the perspective of status and obligations, appended with the various posts. Mutsaddis as a class can be categorised into three major groups 3 The first group consists of those Mutsaddis who held high posts of ministers and officers. The payment of their salaries was partly made in cash and the rest was adjusted against their Jagirs. They represented the upper strata of the Mutsaddi class. The second group comprises of various tax collectors and deputies of the ministers and senior officers The salary of the most of the tax-collectors designated as Huvaldar, Patel and Amil was fixed on contractual basis or was paid as a certain percentage in the land revenue settled by the rulers Khazanchis, Musharafs, Darogas, Patwaris, Faurdars and Quauungos were the salaried people in this category on the monthly or yearly basis. In the last group clerks, accountants record keepers Store keepers, Gumastas, etc of the various departments can be included. Most of them were addressed as Lekhnias in the states They got their salary in cash on monthly basis directly from royal treasury, officer's accounts or from Patta holder's income The number in this

<sup>1,</sup> Bahi Darbar ri Bhaiya Nathamal re same ri 1857, V S. 1800 A D Bhaiya Record, Rajasthan Archives, Rikaner

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> See, Kamdar Patias-Parwana Bahi V S 1800/1743 A D and Huvala Sopa Kagad of Kagdo Ka Bahis of Rampura Record Rajasthan Archives, Bikaner

group was much higher than the other two suggested groups of the mutsaddi class. In the broader frame work, all these groups constituted a class surviving on the common interest and which functions as anti thesis to the feudal mode of production. Our evidence further suggests that these groups may be construed as a social category that subsisted largely on appropriation based on non feudal property.

Under the Raiput rule, the service of an employee was purely personal, his appointment, promotion and dismissal was a matter of royal whim Public service was never governed by the fixed rules and it was mostly contractual in nature? This reduced the Mutsaddis to a state of servility King elevates them to prominence or degrades them to obscurity, according to his pleasure or caprice. Thus bureaucracy in the Raiput States suffered since its very inception from economic instability and psychological insecurity.

There were some patent defects in the Mutsaddi class also which stunted their growth The waxing and waning of the fortunes of Mutsaddis was closely related to the strength and weakness of the administrative apparatus. As compared with the nobles, land properly rights of Mutsaddis were not so assertive Mutsaddis were always regarded as servants of the Raja- not as sharerers of the land. Further, their involvement in the court intrigues, plots and counter-plots tarnished their image. and thus hindered their progress. Mutsaddis were living in a divided house. Caste-politics dominated the scene. Their outlook remained parochial and sectarian Caste-counciusness overrided the class counciousness. Due to intermeene

<sup>1.</sup> Also see Iqiidar Alam Khan-"The middle class in the Mughal Empire" op, cif. p. 6.

<sup>2</sup> For Mughal services see, Moreland-"India at the death of Akbar" p. 69, Delhi, 1974.

Arazdast of Bhasya Alamchand dated Magh Sude 1, 1819 V. S.
 Is Jan. 1763 A. D.

<sup>5.</sup> G. S. L. Dever-Op cit p. 131-33.

jealousies they could not emerge into a unitary official class

It was at this critical juncture that Bhaiya Alamchand was baptized into state services of Bikaner as a minister The phenomenal rise of Bhaiya Alamchand a kayastha as a custodian of Mutsaddi class naturally kindled wild indinexting uishable flames of caste counciousness in the old guards of Mutsaddis manned and dominated by the Vaishyas 1 The strained relations developed since his first appointment, with the all prevading and powerful lobby of Dewan Mohta Bakhtawar Singh made Bhaiva Alamchand opt to seek exile to his old place Rent as a distillusoned and discomfitted man 3 Maharam Gaisingh a timely assurance and generous promptings inspired him to change his n ind Thus the Bhaiya family was more firmly and respectably placed in the State machinery by provision of a sugrantee for yarded by Maharaia to Alam chand and his descendants in terms of honour, security and service with a Proviso that it would be abided by his suc cessors too 4

Amongst Alimchand's brothers Bhaiya Binjraj was a re nowned warrior ind vas killed in a battle near Rajgarhs in 1790 A D All the sons brothers and brother's sons of Bhaiya Alamchand were posted as Huvaldars, Hakims and Kandars in the various departments of the State All of them were assured of royal fivour enanating from Paon Takhat s

State provided a preferential treatment towards the kiths and kins of Mutsaddis by offering them befitting opportunities of employment, at the same time rulers saw to it that hereditary character does not accrue to the key posts of the administration 7 Bhuya Alamchand 8 sons could not set the

<sup>4</sup> Ibid

<sup>2</sup> The qasha of Rem was a important commercial centre in the Bikaner State and now it is situated in the Churu district of Rajasthan

<sup>3</sup> See page No 2

<sup>4</sup> Ibd

<sup>5</sup> The town of Rajgarh was founded by Maharaja Gajsingh and named after his he'r apparent Rajsingh Novitis in the Churu district of Rajasthan

<sup>6</sup> See Page No (S) 2 5-6

<sup>7</sup> See the list and nature of the Lamadari pattas Parwana Bahi V S 1800/1743 A D Bikaner

coveted posts of Tan BUNI while his grandson. Bhaiya Nath mal with the inborn sterling qualities of an administrator occupied this explied chair in 1821 A. D. with the additional honour of Tazim 1 His brilliant service record in the capa city of Huvaldar of Thana and Chira of Nobar where he sacrificed his own interests at the alter of the prestige and integrity for the crown earned him the above distinction His crusade againt the defirnt nobles and turbulent tribes of Rath2 and Johlyay2 was an ample testimony of the confidence reposed by the Maharaja in him 4 His undrunted courage and unflinching devotion once again bloomed in full when he took over the charge of Huraldar of Thana Ray atsir a troublesome spot at that time 6

Bhaiya Nathmal assumed the office of Tan Buxl under very odd and adverse circumstances. The State was III the bear embrace of political and administrative crisis due to defiant nobles and hostile neighbouring States and central government was breathing heavily for its existence? Mut saddis were also attacked and slain as they were attached to the crown Naturally under these conditions a sense of demor disation and degeneration svept and muffled the spirits for this class Failure of State machinery provided fewer opportunities for honourable employment and uncertainity of navment in the services made the things worse confounded Mutsaddi class probably for the first time encountered a real endangering their very existence It was a testing time for their patience and endurance Nevertheless Bhaiya family showed their strong nerves at this critical junc

<sup>1</sup> See Page No (s) 18 19

<sup>2</sup> A Mohammedan pastoral tr be settled in the north west desert parts of the Il kaner State

<sup>3</sup> A Mohammedan pastoral m be linked with the famous Yau dhevs of ancient Ind a

<sup>4</sup> Col. T d II pp 1140-41 Oxford 1970

See page No 73-77

<sup>5</sup> Rawatsar was a n a n (S rayat) Ti kana of the M kaner S ale held by Rawtot Ti akt rs a branch of Khand! lot Rathers

Sec Page No 30

<sup>7</sup> G | L Devra (p c 1 | 47

<sup>8.</sup> Dayaldas Khyat II of ct II p 763 312 374-25

<sup>9.</sup> See Page No (s) 2 to 17

ture They stood firmly behind the crown and unswervingly served the Raja only The correspondence between Bhaiva Nathmal and his younger brother Bhaiya Jethmal demons trates testimony for a proof in this regard 1 The royal family of Bikaner also responded favourably to them after the death of Bhaiya Nathmal in 1846 A D his son Bhaiya Balchand succedded to the office of Tan Bakhshi also during the reign of Maharata Ratan Singhit It was a rare honour entoved rarely by any Mutsaddi family in the Bikaner State After the pre mature death of his only son Bhaiya Chhogmal at the age of nine Bhaiya Balchand adopted his cousin brother s son Naik buy a descendant of Bhaiya Binjranj Bhaiya Naiki bux Proved his worth and integrity as Huvoldar and Hakim of the various Paraganas and Chiras but he was not favoured with the office of Tan BUXI His son Bhaiya Shivebux due to his crippled health could not touch the same heights, attai ned once by his predecessors. He was survived by his two sons Bhaiya Jaipalsingh and Tarapalsingh

## II RECORD AND ITS CONTENTS

The Bhaiva Record which is fabulously rich in informa tion requires a keen insight thorough understanding and pa tient sifting at the hands of historians. The explicit require ment of the work in hand demands a penetrative probe into the working of this class. It unmistakably throws ample light on the work ng pattern of Mutsaddi class in the Princely States of Rajasthan and explains their composition organisa tion and role in the contemporary politics and administration in the various State of Rainsthan and particularly of Bikaner The record is an intimate story of their achievements and fa lures along with a portrayal of the life of the middle class in the contemporary society. Their social customs economic condition mode of living pleasures and sorrows have been honestly narrated and woven in these records. As a Lekhnia how did they aspire as a Hakim or Tan Bakhshi how did they carry and as an unemployed person how did they suffer

<sup>1</sup> See Page No 37

is an additional attraction for a study by a social scientist One feels amused and relaxed finding life so very close to history in these historical records. The delicate handling of touchy subjects like Mutsaddi's relations with the kings nobles and masses their internal rivalaries their nature and duties on various posts and their place in society are major attrac tions for a research scholar Besides it a rich harvest can be safely reaped concerning the problems of kingship position of the nobles and their ittitude towards the kingship condition of peasantry and their apathy towards the State adminis tration Various social customs economic occupations price and market study also form a valuable part of these records Mutsaddis were also called upon to act as Vakils in the princely courts of Rajasthan and is such it duly records the various diplomatic activities in the contemporary politics of Raiasthan Maratha and Pindari ictivities in this region were no exception to it

To have a through grasp over the nature of the records we can conveniently divide them in following parts

(1) Kagads (2) Bahis (3) Chopnias

(1) hagads (News Letters)-

These may be further classified according to their nature of contents—(A) Priwanas Letters regarding assignments (B) Rukhas—Message letters from king to ministers and officers (C) Khat—letters exchanged between various ministers officers and family members

(2) Bahis—Bahis may also be classified. It is a ledger book as its name sign fies only when it deals with the accounts of Household department or Strue on monthly or yearly baiss. Bahi of this category is called as Gharu klarch. Modikhana re kharch or Jama kharch Ri Balai. But in case it deals with the subjects like land revenue or other tax realisation then it is called as Lekha. Bhai like Dastur Ul Amal of the Mughal provinces. When it covers the roll list of the soldiers along with the hulis (physiological description) of soldiers and horses it is known as Warri Bahi or attendance register.

(3) Chopmas—These are few and scanty Strictly speaking these are diarres or note books and cover specifically subjects like land revenue imposition and realisation of various trices. There are some chopmas dealing with social customs and



held by one person only but jointly by the all members of his family It is oddly interesting to note that at one time the whole family was on the employ, while at an other time, the same family in its entirety was out of office. Sometimes, probably out of caution, the rulers provided employment merely to one section of the family. This naturally prompted the process of viviscetion of a family. It looks like that from time to time the entire administration was controlled by the two or three groups of the different mutsadd families! and their followers. Though some changes were introduced in this mode of employment yet the basic features of this system remained unaffected up to the middle of the 19th Century, In consequence there of the Mutsaddi class was gripped with uncertainty, and confusion that brought in its wake faction nalism and intrigues.

The fate of a family group hinged absolutely on the royal favour. In the absence of fixed rules of State services, Mutadian was addis were puppets in the hands of the monrichs. In case of Bhaiyas, they were rewarded high posts in administration, respectable place in Darbar, hereditary distinctions for family, Lulerative Pattas for income and a big Hawell in the town for residence, but there were occasions too, when they had to face unemployment or semi-employment and lead a life from hand to month for existence.

The system of salary payment was cumbersome and quite obtuse, as only a part of salary was paid in cash while its remaining major portion was left to be balanced against the tax amount the realisation of which was dependant on various factors and at such uncertainity foomed large over the realisation of the major chunk of their salary in basence of regular payment of salaries, they had to borrow money from the moneylenders to maintain their office and to run household expenses They had also to part with a good amount of their salary on presenting Peshkashi and Neochhawar to the king They were also keen to celebrate Festivalts and religious ceremonies and imitate the life style of the nobles. In their ney days, they did not even hesitate to perform Tuladan also.

Ibid pp 134-37.

Like the other Mutsaddis, their relations with the nobles were very amusing. They were regarded to be on the side of the crown and kings always pressed their services against the nobles. But Mutsaddis were quite sceptical on this score as in those days things were uncertain in the game of power-politics. Bhaipa Alamchand's letter to the nobles reflected his worries in this regard. His single explanation was that he has done all in the king's service not due to ill feeling against anyone.

These letters corroborate further that after the mid of the eightenth century, the Mutsaddi class was in an acute crisis due to administrative chaos and confusion Kingship was facing serious challenges and nobility was in open revolt, Everything was going against the interests of Mutsaddis They were involved into intrigues, internal squabbles and skulduggery The sources of their salaries were becoming more and more uncertain and the amount of Peshakashi to the Raja was increasing day by day. In the beginning of the nineteeth century they were confronted with a crushing challange to their existence when they were asked by the Maharaja Suratsingh to submit the account of the total income earned by them during their span of entire service and pay the Peshkushi on that amount to the State treasury just to mitigate the deficit of the State budget. Thus the disposition of a Rajput king made the plight of Mutsaddis all the more critical 1 This was the position of the bureaucracy in the princely Rajasthan in comparison to centemporary British India2 where a new educated profesional class was emerging with the progress of education and advancement of technology to cater the needs of modern State in the coming days

#### Letters relatings to the Nobles

Being the central government representatives, Mutsaddis as Hakims or Hunsdars had to interfere in the Thakural areas to realise various taxes. The Thakurs or Pattayats felt sore and distillusioned over this interference in their Pattas, which

<sup>1</sup> Dayahlas Khyat II PP 318-27

<sup>2</sup> B B Mishra—The Indian Middle class p, p 14—17, Oxford 1961

they claimed as their own estates. They were determined to oppose the corcept of an absolute monarchy in a Raiput State and were desirous to re-establish, the administration on clannish pattern as it existed before, the Mughal alliance with the Rathore State. Nobles got the chance, only after the lapse of Muchal paramountey in the beginning of the 18th century and they immediately seized of the opportunity and chall inged the supreme authority of the king as a ruler 1 To cope with the situation the rulers of Bik mer effected dynamic changes in the complex of state army farlier, the major portion of the state army was composed of the noble's contingents, now after seeing their defirst attitude and consequent withdrawal of these contingents, the julers recruited soldiers from outside the State into their personal armies which were further supplemented by employing mercenary soldiers 2 Thus, all the commanders and soldiers of the King's personal army were enrolled on salary basis -daily or monthly a To meet out the burden of the new expenses the rulers imposed various taxes on Pattayats and Rayyat both This imposition infuriated the nobles Consequently, the realisation of new levies turned out to be a tough task for the hamders of the ruler Rhaiva Nithmal's letters cleary signify this problem. The tax collectors deputed for the realisation in the Thakurai villages were not even provided with food and water by the villagers Kamdars requested the central authority that for this job they should either arrange prior consent from the nobles or send military personnel for assistance. To protect the interests of his government Maharam Suratsingh resolved to clip off the wings of the rebel Thakurs. He did not even hesitate to take out side help to get them assistanted and convert their hereditary Patt is into Khilsa. In response of call from Maharaia suratsingh the army of Patril; State conquered the fortress of Bhadra and took control of neighbouring territory A confidential Rukka (News letter) from Maharaja to Bhaiya Nathmal bears testimony to it But this was not an end in itself. The discontented nobles rose against, the ruler to regain

G S L Devra, op cit pp 47 94

<sup>2 1</sup>bid pp 2g7-89 3 1bid pp 301-04

their Jagirs A continuous struggle was thus waged between the State and clannish feudalism which ended during the later half of the nineteenth century with the support of the East India Company.

#### I etters concerning the Administrative problems

Letters of Bhaiya Nathmal as Hakim or Chira Nohar to his brother Bhaiya Jethmal at Bikaner pose some interesting problems of the administration in the aforesaid period Under the twin evils of internal revolts and external attacks the whole system was crumbling to pieces. The tribal chiefs also got an opportunity to raise their heads against the central authority with the breakdown of efficient administration. The State was no more strong enough to protect the life and property of cultivators against the plundering nomads. The story of the loot of Ramgarh village by the Rath tribes is a pecuhar event in this connection. In the reign of Maharaja Suratsingh, taxation had been increased and new grain levies were introduced As a result of those burdensome taxes people began to migrate from the State 1 State officials were moving for tax realisation with their tents in the villages in futile search of villagers

The numbers of Zortalad peasants were also increasing day by day They were in a habit to provide false information to the Hunaldars and Darogas regarding the total number of Gunaris in the villages at the time of revenue assessment. They also refused to provide necessary facilities to the State officials in their villages. The villagers of village Mingana warned the State officials that they will not tolerate any tax realisation from their area.

Financial liabilities of the State had assumed huge dimensions so much so that disbursement of soldier's emoluments could be hardly meted out. The soldiers surpassed all codes of conduct and even adopted underhand tactics to extract their dues. The payment of mercenary armies was also Posing a problem. The ruler allocated some incomeheads of the State Exchequer for this purpose but the collection of required.

l Col Tod II o, p. cst p. p. 1147-48, 1152-61,

amount was again bug question before the administration. The revolt of the nobles in ide the prospects more gloomly. The restoration of the law and order was genuinely felt but the depressed financial outlook blurred the prospects of nor malistion. Even Kandurs began to leave State services in default of payment.

In this title head the letters regarding Guru Ayasnathii of Jodhpur<sup>1</sup> and tax structure of Januahandhi of villages are also included

#### Letters relating to money ferding

To offset imbringes in the budget and finding no way to augment the sources of income at that time. State administration decided to take loans from the high fources of money lenders. The Bikaner administration borrowed a big loan of Rupees four tast from a firm of Potedars of Churu. The State government allocated certain income-heads of its finance towards the repayment of this loan. The Gumashtas of firm were empowered to rethise the taxes from Pargana or Chira which fell under the allocated heads. State officials were simultaneously instructed to post these Gumashtas with rate-structure of the taxes and make available their fullest cooperation in tax realisation.

#### Leeters regarding Social set-up

Under the proposed title only two letters have been selected though there are several refrences also which shed light on marriages, festivals dietary habits. Varna order social customs and life style of the Mutsaddi class in the Bhus there is a detailed description of their social activities. The selected two letters cloud the the system of purchasing of Cha-

<sup>1</sup> He was teacher and yo do of Maharaja Mansingh of Jodhpur and was murdered on the inst gation of Amur Khan Pindari —Padmaja Sharma— Maharaja Man ingh of Jodhpur and his times P 104 Agra 1972

<sup>2</sup> For the study of income and expenditure of the State

See G S L Devra opt cit | 222-25

<sup>3</sup> For the study of Po edar firm of Chu u See Govind Agarwal—Potedar Sangarha ke Pharsi Kagzat Churu 1973 Regarding the loan, see—Mirusri (July—Dac 1977) p n 51—52, 67 Churu

kars (slaves) and the contractual obligations of them and their descendants. At that time keeping of Chakars was considered a status symbol in the aristocratic class.

Letters regarding the relations of the Bikaner State with the other Powers of Rujasthan.

Val ls in the various courts of Rajasthan were invariably appointed from the Mutsaddi class. The exchange of the letters with their relatives gives a glimpse into the court life of the various rulers and position of the Vakils there in These letters explain that the custom of sending Tikal from the sis terly States was always followed whenever a succession was decided. To strengthen the position politically and diplomati cally the powerful claimant of the disputed succession always expected or made efforts for Tika from the other powers of Raiasthan After his disputed accession to the Gaddi of Bika ner Maharosa Suratsingh devised Tika for himself from the Jaipur State Here it is important to note that such type of obligations cannot be called an act of submission as wrongly conjectured by son e historians. It was a normal diplomatic device at that time and was well recognised by almost every State Maharata Mansingh II (Mohan singh) of Jaipur, after his accession also expected Tika for himself from the Bikaner State The Vakil of the Bikaner State wrote from Jainur in a complaining tone that the administration was unnecessarily delaying in sending the Tika to the Maharaia of Jappur

A letter from Japur confirms that during the brief regime of Mansingh II the dominiting figure in the government was Najar Mansingh a favourite of the King This letter not only explains but also testifies the activities of that period in the history of the Japure State 1.

The two letters regarding the Jodhpur State are indeed, rare documents and fill the blank spot of its history. First of these informs about the designs of Jodhpur State to annex the territory of Sindh<sup>3</sup>. The other letter gives details of a compaign led by Mahariji Suratsingh of Bikaner against

ı

<sup>1</sup> A complimentry and congratulatory message usually sent by

Jodhpur on Dhonkal Singh issue 1 Rest of the letters under this title cover the activities of Marathas and Pindaris in the areas of Kisghangarh and Ladnu and designs of Amirkhan Pindari for an attack on the Bikaner State

Letters regarding the relations of the Bikaner State with the East India Company.

The last chapter is exclusively devoted to the relations of Bikaner with the East India Company. Here delibrately, more letters have been picked up from the period prior to 1818. A D so that a clear picture may emerge out before the final treaty was concluded. The mutual good will that existed between the two powers was systematically channelised in the process of joint action against unrully tribes and trouble monger chiefs of Northi---West Rajusthan. The Bikaner State was keen for enlisting the support of the Last India Company in solving its long-standing problems Emissaries were deputed to Hisar, where the representative of Company was residing at that time, to discuss the boundry disputes, and other problems between the two powers.

For the period consequent to the treaty, there are letters regarding the mutual adjustment in the boundary of Hissar with the Bikaner State and the role and contribution of Bharya family in this work?

<sup>1</sup> G H Ojha-Bikaner Rajya ka Jithas II p p 379-80, Maharaja Suratsingh supported the claims of Dhonkalsingh on the Gaddi of Marwar against Mansingh, who was occupying the throne at that time

<sup>2</sup> For the detailed study regarding the early relations between the Bikaner State and East India. Company, see Karnssingh—The Relations of the House of Bikaner with the Central Powers p p 123—36, Delhi 1974.

राजस्थान में ग्रधिकारी तंत्र

(1745-1829 €0)

भेय्या संग्रह, बीकानेर



### मैय्या परिवार से सम्बन्धित पत्र

१ श्रीरामजी १ रामसही

शा श्री महाराज कु'बर सु राठाड कुसलसंब भायसी महते बलताबर अप मुजरा आलम हुबै उप कागद श्राप रा श्रामा मोहरे तो सरी बात गीलत था श्रामा हुसी घर थे गीलत करसो

- (१) राठीड कुमलिंबह सूकरका पट्टे का ठाकुर या तथा भू पोत बीका स्नाप से सम्बन्धित था। महाराजा जोरावर्रीसह की निः सन्तान मृत्यु (१७४४ ई०) के समय यह राज्य का मुसाहिय था तथा इसने दीवान मीहता बक्नावरीसह के साथ मिलवर बीकानेर राज्य का प्रवस्थ प्रपन्ने हाथ में से सिवा था। इन दोनों ने ही मुख्य रूप से गजसिंह थी नाम महाराजा बनाने से सहायता प्रवान दी थी।
  - षो नया सहराका बनाने से सहायता प्रदान की थी।

    (२) सम्बद्धाः सोहता श्रीमार्सिह का हो नाम शायती था। शोहता श्रीमार्सिह
    महाराजा जोरावर्रामिह के काल भे राज्य के अनेक महत्वपूर्ण प्रमाम
    मिक पदी पर निमुक्त हुआ था। मोहिसी की क्यात के प्रमुनार
    प्रहाराजा जोरावर्रामह के काल में जोधपुर के बीवानेर महर के धेरे
    के समय मोहता श्रीमसिह को सनाई जयसिह वो सहायता के लिये
    अपपुर ने आ गया था।—मोहता रिकार्त गील नुक , राजस्थान
    राज्य प्रमिलेमानार, बीकारीन हा को को नयस्थातस्य वी क्यात के
    प्रमापर पत्ति निम्न है कि इस नाये के लिये धानन्दरूप तथा धाधन
    करवाएयत्म को जयपुर भेश था।— सोका-चीकानेर राज्य वा
    इतिहास, साथ र—पुरु ३१४ ,
    - (३) मोहता बरनावर्रानह राज्य का दीवान था।

मानु मील करको बात थासु सीताब नरसा गोपालपुर ऋष सनीवार ने ग्राईजो सवत् १८०२ मी० ग्रासाढ वद २ ग्रावए री डोल पडी १ री न नरी सो जी थोडो लीख घरए कर जारगोसजी

[राठीड कुथलांसह, आयसी तथा मोहता बस्तावरांसह का महाराज कुमार (गर्नासह) को उनके पत्र ने खवाब मे यह सन्देख है कि हमारी सारी यातें तो आपके यहा आने पर तय होगी। आपसे हर प्रकार का विचार किया लायेगा। आप कनिवार को (गाल) गोपालपुरा पहुचियेगा। यहा माने पर आप को कुछ करेंन, हमसे मिलकर करेंने। आने म एक पड़ी की भी देर मत करियगा। बोडा लिखा है पर अधिक धर्म सम्मियेगा।—धापाड विच ३, सबत् १८०२]

 $\Box$ 

१ श्री रामजी रामसती

श महाराजाजी श्री गर्जासयजी वचनात राय श्रासमघर विजराजसिय विश्वी तिथा थाहने खिजमत मौली गोर तरा न जागो विराजी रोणी न जाजो श्रव थाहरो ठोवगणो रावले रहती याहरे व थाहरे पु गैंगे श्राल श्लोसाद नु इण भोन नवाजस फुरमाई छै ताजीम बेठण रो कृरव मोसर भईसा पदवी रीगो।

व रावले होनी बाहरे सामधरमीपणे में कसर न छैं मोहरों पृत पोतो वाहरे पुत पौने नु पालीया जावसी दुजागरी न राखसी कपुत सपुत न पाळसी रोटो देसी मोहरों वचन छैं भूठों न हुसी मोहरों होसी सु कसर न पातथी मुख वचना सारा समाचार ठाकुरा कुसलसिघजी नु फरमाया छैं मुसारा क्हसी निसरों न जाणे मुतेजी सु राड बाछी न दिसे मानजों स्ठ रोणी न जाजो रावने स्टा रहजों सिताब दरबार हाज होजो सवस १८०२ मि० भादना बद २।

<sup>(</sup>१) मोहता बस्तावरसिंह ।

[बीकानेट ने महाराजा श्री गर्जागहनी का मालमचद व बीकराजी हिंद को आग्रसत पम कि वे रूट होकर बीगानेट छोडकर रीएप्री न जायें । मदतो उत्तरा मालस राजा ने पास ही होगा। प्राप्तो स्वा माणवे पुत्र, पीत्र व उत्तर्की मन्तान को राज दरवार में बैठने की मुर्व की सात्रीम, गीधर ना प्रियेक्तर मिलेगा। माणवो (वशानुमत) 'प्रत्या' पदशी से साम्मानित क्या जाता है। माणवी गत्र-निष्टा में हमें पूर्ण विक्वास हैं। हमारी सन्ताम मापकी सन्तान को बिना किसी मेवमाव के सपूत-चपूत को देशे विना पालेगी। यह हमारा बचन है जिससे कोई मन्तर नहीं मायेगा। हमारे उत्तराधिकारी होंगे को हमसे किसी मनार को कमी नहीं रखेंते। मुंह से कही गारी बात धापको ठाउर कुक्सितह्वी और कहेंते। मापकी मुहसेजी से लक्कर मच्छी नहीं दिखती। साप रूटन होकर वाहिंग, हमारे पाई से

स्वस्ति श्री महाराजिपराज महाराज कुवार श्री राजिमपजी वचनात् टाप्नृग हरीतिय जी मुस्ताणींसघ जी सईया झालमचय जो जोग्य सु प्रसाद बाच जी उप्राच श्री हजूर में माह दीसकी प्रराज कीवी सु दुरस म्हेती शाहरी कही करने श्रठ प्राया केर थे कह सो जितरे में तफावत कोई पाता नहीं श्री हजूर सूं फुरमासे जितरों चाकरी वजाय करसा तफावत किण ही बात रो न पडसी केर थे महा दीसजों जुमों भाल निसा खातर कर श्ररण कीजी राम जी कीयों तो थानु किण ही बात री थोलभी गावसा देवा नहीं महा दीसजी पणी निसाखातर राखजों श्री हजूर ही शरज लियी वै बानु ही लिखावा श्री दरवार री मरजी हुवे तो थे तोने हु चड आवजों याह री जमा खातर कर देवा पछे श्री दरवार री मरजी री बात छै और हवीकत नाहटी मनसुख फोजदार स्थनार सिघ कहे मुसाव यान जो ईहारे याव री श्ररण कर श्राट कठाय

देजो समत १८३६ मिती जेठ थुदे १० १९ नोट — (नागज फटा हुआ है) देस्या जमसात्र राख नरजो ऊहि बात रो स मता राख जो विस्सी क्त सारि जैतरूप म

> रुघनाथ क साचमान जो

[महाराजाधिराज महाराजकुमार श्री राजिसहजी ने ठाकुर हरीसिंह सुस्तानिंद्ध स्वया मेंया शासमण्य को यह विदित्त किया है कि सारने श्री हुजूर (महाराजा गर्जाबिह) को मेरी तरफ से जो निवेदन किया है वो सही है ! मै तो घाप कोमा को राज भानकर ही यहा (देशनोक) प्राप्तर वटा है । सब साथ सोग और जो कुछ कहेंगे उसम भी दिखी प्रकार का सन्तर मही सायेगा । श्री हजूर मुक्त से जिसनी स्वा की साथ कर ये उसमे भी किसी प्रकार की विज्ञायन नहीं भायेगी । साथ नोय थेरी धोर से पूरा सायवस्त होकर श्री हजूर को निवेदन कर ना । ईवर ने बाहा तो घापयो कसी भी घोतना नहीं घाने हू या । घाप भीरी घोर से दिव्हुक निश्चिम रहियेगा । मैंने श्री हजूर को निवेदन करने की बजाय घापको लिख दिया है । घमर श्री हजूर की इच्छा हो तो घाप तीनो ही यहा झा बाईयेगा । माहडा मनसुल तथा फोजबार कथानाविद्ध श्रीर दिनसुष कप से घापको

#### ॥ श्रीरामजी

## स ही

श्री सदमी नारायण जी
भक्त राज राजेश्वर म
हाराजाधिराज महार
शिरोमणि महारा
ज श्री गर्जासहा ना मु
द्रेय विजयत ॥ १॥

॥ स्वस्ति श्री राज राजेववर महाराजाधियाज महाराजा शिरोमिण महाराज श्री गर्जामध्यो वचनात श्री जी साह्य मैह रवानगी वर भईवे श्रालमचद स्तोपीयामाणी नै ईनाईत कीची हेरी धीगत

- । गोहर १ श्रीमाताजी रै नावै बरवासन सर मईयै घालमचर सतोपी रामाणी जात रा नायथ भीवाणी करायौ सु तैरै पुठै जमी दरवार सु बनसी तैरी बीगत
- । सैटर मोट रें ग्रुपोळ मु चुगणनी सफील सैहर सु जुतराधी सु लगती तुबी छ मुसारण मुनगाय ग्रुपोन सुघो चौकवा जुतराघ दसगाप ललोटीया री मराय ताई चीव कोहर री र हसी दुजो घर वाडो वोई हुए। पाव नही वाग अईवं रो छैसु रहसी वघती न हमा
- . 3.11
- । पनीया दोय डागा रा वा मु
- । पनीभारा एक तौ दरगज २३४१ मलरै तैथीसी ईकताली ।
- । पनीयारो एक दरगज १००५ असरै बारै से पचीम

। श्रोर जमीदीजसी मुमडमी कोटडी भ<sup>र्ड्</sup>य रो<sup>ड्</sup> । कोहर र चौव रै खुट सुदस्तस्यार्थ वानी कोटडी भ<sup>र्ड्</sup>य रो<sup>ड्</sup> श्रीमानीया घर तार्ड

। सैहर कोट सुवाहर बाडी एव करसी

। गाव १ अलरे गाव एक भीदामर गीरदनवाई रो कोहर बा मुधो ससण करदीयो छै तागीर पाऊ अप्तै साहबै रै सुतें हैं ब बीगा १००० अलरे हजार एक पालती राखी छै ईण भात वगसीस हुई छै सु म्हारा भेहरबाँनगी रा चाकर खाँ

म्हारो हुसीसु पालीया जावसी मालीया वगरै वससी त्या सु<sup>ह</sup>ैं वगार री कही बात री खचल न हसी

। हैसा तीन तो भईये बालमचद रा थे। हैसो एक भईये बीभरा हसराज रो थे स० १८३८ मिती बासड वद १२ मु० पायतल श्री बीकानैर दुहै मुद्दते राव साहव सघ।

श्री बीकानेर दुहै मृहसे राव साहव सघ । । नकलसरु । श्री हजुर रै दफतर सही । नकतमडी

[श्रीवानर वे महाराजा श्री यजसिंहजी ने हुया करवे मैदया घालमच पुत्र सतीकीराम जाति व गावस्य श्रीवाणी को बसासन माताणी (मिजायिय भी जुल देवा) के लाम के कुछा यनवाने हेतु जमीन वरीचा कोटबी शहरूनोट के वाहर बादी की वसीन धादि प्रवान निर्मे हैं का विरत्त दिवरण इस झादेश पत्र में मिलता है। इस जुल व बगीचे झादि के लाब वे नित्रे बीकानेर शहर वे नमीप भीनासर गाव और उसवे पास १००० गाव जमीन मंग कुके तथा वाहियों महित सासण् (पुत्रव) में दिया गया है मन्यारावा ने यह ववन दिया है कि मेरी जा गानाल होगी वह मैय्य परिवार वा बढ़ी तरह से पालन वरेगी। उनने खांचरार—शत्र में मार्ल जो सत्रेगे उनसे वेगार नहीं नी जायगी। इस बन्शीस म सीमरा मार मध्या छात्रमचद वा है तथा एक माग भस्या बीकराज तथा हमराज का है। आगाड बिट १२ १०३० मुख पालतस्यत हुट मोहता राव साहबाहिंह]

Ę

ा स्वस्त श्री राज राजेश्वर माहाराजाधिराज महाराज किरोमण माहाराजाजी श्री गजिसको माहाराज नचनायत गो० १ सायरमर खालसे रो सं० १८४२ मिनसर वद १ ईनायत वधार वीयो भईवे बीजराज रै घाव २ स० १८४१ फागण वद ४ जोरावर मोहल मे नारणोत पदम हपसीघोत चुर वीयो सु सबर नहीं किए रे कवो कोयो सु पदमे ने ती हाथी रे पग सु बाध मराय नाखीयो श्री दरवार सु फुरमायो श्रो हरामसौर छै ईएारी प्राल श्रोलाद बीशनेर रै गुलक मे रेख न पावे माहीरो हुसी सु ईण री श्रोलाद ने देस मो न राखमी नै बीजराज बडे कोट जोरावर मोहल में चोकी सोवतो सु मेहरजानगी फरमाय गाय सीरमाव कडा मोती ईनायत चीया।

11

#### । श्रीरामजी

॥ बीका ठाकुर बीदावत ठाकुर कापलोत समसुत ठाकुर मडला करमसीघोत भाटी ख्पावत ब्रोर ही मुलक रा सीरदारा समगुत सु बालमचद रो रामराम बचजौ अप्रच टावरा री गोर राखजो में तो तण लारी चाकरी कीवी छै मगसर सुद ६, १८४४ ि भैन्या धालमपन्द का बीक्षानेर राज्य के प्रसिद्ध गामन्त-चीना) नीदायन, नावसीन तथा महलावत, नरमसीयोत, रूपावत व भाटी सबरो प्रभिवादन तथा यह कहना कि मैने तो धपने शरीर वे लिये राज्य सैवा वी है। मैरी सन्तान का प्यान रराना। (बर्चात निसी प्रकार की भूल-कृष् हो गयी हो तो मस्तिपक में न साना)-मार्गशीय सुदि ८, सवत १८४४।]

### १ श्रीरामजी

।। स्वस्ति श्री मरव श्रोपमा विराजमान पुज भईया जी भाईजी श्री नथगल जी श्री० बीतानेर सु सदा हकसी भईया जेठमलल देवशीनंदन लिखत मुजरो बाचजी बठा रा समाचार श्री ....जी रा तेज प्रताप कर भला छै भाषरा सदा भला चाही जै भ्रप्रचकागज १ तो मी। सुद ४ रो सीखीयो भ्रायो ने कागद १ भी। सद ७ रो लीलीयो बाबो समाचार सारा बाबीया जुसी हुई मौर कागद १ मार्ग मी । सुद रो लीखीयो साहाजो रै भाई साथे दीनो छो नैसु सारा समाचार जाणीया ईज हुसी भीर प्रठे घर लरची रा फोडा हद सुधा पड़ै छुं उधारों मीलै नहीं सु खरची सीताब मेलजो साहाजी नै के है नै रूपीया दस नथा पनर सी जरूर मेलजो ब्रोर भाभीजी लाला ताजा है बरची रा फोडा देखें धे सु करशीदान जी नै कहै नै खरची मेलावजो पारवती चुनी ताजा छै जुगल कीसीर शमरमर मुहडी रपीया है) री लायो छै मू कैहे ने सताब मेलावजो बठ पारवती फोडा देखे छै घोर -जोधपूर रो कागद इएग दीना मै तो कोई श्रायो नहीं चैनचार छै द्योर वाजरी पायली १। ॥ छ ॥ इ पायली १६ छै सू बाजरी क्ट १ री तो खरची हाथ आया रतनगढ सुवादुजा गावा स् जरूर नेजो मे तो हनोज ग्रठं नीकमा बैठा छा बाहर कई परदेस जावा सु ईसी जामा दीसै न्ही कनै ऐक दीन री रोटी रो ढालो

म्ही उघारो मीलं न्ही टंक ऐक री रोटी करा छा सु उघार पार लावा छा सु ठाकुरजी करसी हुसी।

। म्रोर ऊटै वीदावतो रो जाब रुपीमो ठाहारीयों री पानै पटो सीपे तेरी सारी लीखजो ऊटै कोई डालो हुवै तो रोजगार रो कागद २० ५०) रो साहजी सामो करावा सु लिखजो ।

। म्रोर गंगा नै रुपीया ४) जैता कर्नै उधार लाय दीना छै म्रोर मु॰ ।। गीरघरदास जो री पेसकसी री चीठी था कर दीनी सु कबाय दीनी छै ।

ा प्रोर परे पाणी लुणी रा फोडा पड छै छुवै बारीवार मीलै न्हीं कुवा सारा पडीवा छै बाहण वालो कोई नहीं घोर मोहारे लरची रा फोडा पड छै सु रूपोघा पाच जुगलजी मैं में मांगा छा सु जुगलजी ने घणे मान कहै ने मेलावजो घोर ऊठ रे पाहा कीवी छै साथ रे सु उतरीथा छै धीरत रूपोये रो दोनो छैं ऊठ ताजो छै ऊमी छै ताजो हुवा लहसी रूपोया २) लाखणु सु पुर भाषा जीका ने दोना सु श्राछो काम कीवो चीरत रो कुडीयो आछो साथ देख सताव मेलजो बोहडता कागद देजो। सं० १८६६ रा मी। सुद १३

कागद फीज ने

<sup>।</sup> घोर नागद करणीदोन जी रो पोचतो कर देजो प्रो । सेवारा स्रो रो पीडी रू० २००) कागद साहाजी सामा थाहा सामा हुवा छै मु कनारो घादमी घासी सुजाम काई घोष्ट्री छावे तो स्पीया रो पाट काट देजो । घोर माछ तीजी पाती रा कामदारा सापता रे मंडी छै मु नावा करणीदोन जी रो चारो ई माड राखीयों छै सु तमादो कर छै सु दरवारीजी दानमल मोहतोजी ने कवा छा सु जाणा छा उतराम देनी १ पुज मईया।

विकानेर से भैट्या जेठमन देवकीनदन ने भैट्या नथमन को लिखकर कठिनाई यह विदित कराई है कि यहा घर खर्च की पूरी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। उधार भी नहीं से नहीं मिन रहा है। आप कम से कम दस पहरू रूपये जरूर भेजना। बाकी घर में सब ठीव है पर सभी सच वी तगी सहन कर रहे है। मै इन दिनों में वैरोजगार बैठा हा बाहर कही जायें ऐसी रोजमार की धासा दिखायी नहीं पडती है। यहां किसी तरह से उधार लाकर घर म एक समय की गोटी की व्यवस्था भी जुटा पा रहे है। ग्रगर बीदावतो के साथ मामना तय हो गया हो तथा ग्रापको कर वमूली का नाय सोपा गया हो तो समाचार लिखना। ग्रगर वहा कोई प्रबाद हो तो साहाजी वे सम्मुख ५०) रूपये रोजगार वा भादेश लिखवाय। घर म पानी भी भी व्यवस्था हो नहीं पा रही है। कुछा जोतने वाना काई नहीं है। सेवाराम की चीठी 🕸 २००) रूपये साहाजी व ग्रापके नाम हुए हैं। विसी तरह से इनवो दे देना । दरबार की तरफ से सभी कामदारों के नाम भाछ का तीसरा आग लिखा गया है तथा करणीदान जी ने प्रापका नाम भी साथ लिखा रला है। दरवारी दानमल माहता की निवेदन करके नाम हटाने का प्रयत्न वरेंगे।--- मि सुदि १३ सबत् १०६९]

(8)

१ श्री रामजी

।। स्वस्ति थी भईया थी नथमल जी जोग्य लि॰ मृहता वायसघ मोहोवत सघ जुहार बाचजो घठा रा समाचार श्री जी रे तेज प्रताप कर भला छै थोहोरा सदा भला चारीजै उपद्य कागद योरी भाषो समाचार श्री हजुर मालम नीया थो लीखी देवीसाहा कहै छै सीघमुख ददरेवो भादरा री मदत कर छै सू उवे तो म्हे बीगाड करो सू फूरमायो छै देवीसाहा ने वह देजो उवीने सजा देवे थे पए मलो ही ददरेवे सीधमुख दोडजो और सीला रा भ्रसवार नहर रेहण देओ म्हे फुरमायो छै मर्ट सु लीखो तो पए। थे मतो मेलजो हुकमचद थोरे नेडो मार्व

तारे भलोही भेलजो नहर .रो जाबतो फंरजो क्रोर छुवे रो बीरो घोने सोपोयो यो क्रठै बेठमल ही चीठी पढाई यी मु तल्बो कराय भेली यी मु दाम १ घातीयोग्नही मुताकीद मु भेलजो जाव येरा सुघा देजो सं०१६७३ पोह बद ११ समाचार जेठमल रै कागद सु जाणजो।

(2)

१ श्री रामजी

 मोर-लेखगीया मीराठ वाचा पहुँ छै माप लीखीयाँ जीनसः उघार-पार कर मेला छांस् वसय पडता तो रोकडा ४० ५०) री हुडी 'लेखाणीया ने ६०२५) घर रै खरच नै मेलजो :-जीनस रो बड़ो श्रठै दुख हुसी मंडी में हाकम सीकदार 'रै कट रो धान बीना श्री हजुर रे हुकम बीना जगात छुटै नही गवा रै ऊट 🥆 री प्ररज हुई तद छुटी गुजान लोकीक मैं वंधे बठै घरे लाया जीनस 😙 बोकै नहीं मुजगात तो परी दैमा चोवट में बेचीया रूपीया खडा े हुसी सु जगात लागता महतल हुवै तो जीनस चातजो । । लेल्ल्सीया रा घणा वाया पढीया जद कडा रू० १५) मै रूपै रा फेर बडाणा राखीया सुरू० ५) तो परतापमनजी नै दीना रू० ४) जालु ने दीना रू॰ दे ) भाडे रा गवा रा दीना रू॰ ३ ) लोका-रा -दीना हमें तरे दुख देखा छा गह पायली ४७।। हुवा सु स्हैर-में श्राया घणा-पायली २।। हवा बीकण रो डोल नही लेखणीया लारलो सगादो कीयो जद इसा मात गेह लेखसीया नु दीना

- ३) ग्रवीरचन्द कोचर १ २) सवाईराम वरढीयो -
- ३) रामपुरीयो श्रमेदमल-- १) गीरधरदासजी मागीया

ा दानमत्तर्जी तो मुगा रो उट मेलावजो हुणै चाहीजै छै पहें ऐ एक ऊट रो होली रे प्ररमात फैर मगामा मु ऐक ही ठट रा मेलो तद तो मुसतावजो पण दोय ऊटा री मुगा रो केवे छै गु थे जाणी

(₹)

१ श्री रामजी

।। भोर पेमसीघजी रे बेट रो रोजीनो वा साइलसीघ रो रोजीनो वा रामसोच सीभूनच रा वेटीया वा साली भीनी री वा दुजा ही रौ रोजगार उवा कनै मानै सौ देवो सुवीना घाया कठा सु दीजै पैदा साम्य दीजसी श्रीहजुर मुखोल लीवी छै बीना पैदा कठै सु देसो कदास थासु २ वचन करसी बदास राच घणी करै तो पाधरो जाब दैएगे कही सु संकर्णा नहीं कोई बर्ठ बासी तो भलोई द्याची ऐक धणी राजी चाहीजै लारला तो हाथी लारै कृता भूसै जुजाणना नै बेहे हीसाब खरच रो लीखीयो भानी री प्रफरा लीखीया सुकीसी दव करां थे लखी तो बुलाय लेवा थे लीखी ही मोलभो दीरावा चाल पुचाल हाल छ सु ये लीखो जीक ढय उतारां प्रापारो खानदान बीचारा छां तै सु गम खावां छासु कहीरो श्रीगाड हम जासी बाकी थे लीखसो जीका ही बात हम जासी। म्रोर कोटवाल री प्रफ रा समाचार लीखीया कही काम रो नही सु पेटीयो रीजक तो थे दोवो छो थाहारै हाय छैसु चाकरी बजायर करावणी सु ऐकर स्ती कीटवाल स्वा साणी भानी सु वा सील पोसां सुवा दुओ ही चाकर तन देर चाकरी करै नही जीकां सु खोलर हकीगत कहै देणी मन मै गीसो राखायो नहीं थे चाकरी तन देर करो बीहीसाब हाले जैनु केहेणो मारग चालो यस पडता तो छाती सु लगाय लहैणा कोई कयो मानै नहीं तो पछै ठीक ही छै चोड़े घाडे थी दरवार मै जीसी हकीगत लीखसी जीसी ही मालम हसी नै ऊवारी खराबी हसी ऊवा न मानै तो कैहै जो श्री

हजुर नै मै तीखा छा सु जाणा छा ईतरी घसल दीया पाघरा हम जाती । श्रोर सीखा रै ग्रसवारा रैखरच रो खराबो हद सुघी छै नै खरची ग्रठं सु पोहोती नही ना हमें पोहोचे उठं असवारा बना सरे नहीं सुआज ताई तो असवार आपा सु सभीया हमें वीना खरश्र सभे नहीं सु असवार २० तो चुगवा तीलक्सीय रा राख क्षेजों नै बाकी श्रसवार गोघासीच बघसीय तोलोकसीय रानै साहा हुकमचद था कनै चोकोसी पच कोसी रैहसी सुसामल कर देजो सु खरच ऊर्व देसी साहो रू० ५०००) ग्रखरे हजार भाठ रो तीलीक्सीच बुधसीच रो करायो छै ३०००) ३०००) १५००) सु अने देसी काम पडीया फेर बुलाय लेजो पछ थारी सला आने मुकरजो ऐक मलाफर छै बदुना बीस तीस ठावी राख लेजी मु हरैर रो जावतो गाखणो घर मै धन बचो ऊछेरणो नही उठै बद्को न हुवै तो ग्रठै लील जो सुमेलाय देवा श्री हजुर सुतो फुरमायो छै म्हे लीला तो पए। ग्रसवार सीला रा नोहर सु बाहर माढणा नही पण वीना खरची धसवार समै नही नै सीख गोधासीघ वृधसीय रा प्रसवारा री हकीगत लीखी नु श्री तौ कही काम रा नहीं स ईएग नै तो सीख परी देजों सू साहा हकमचद कन मेल देजी तीलोकसीय रा तैडा भावे ईतर तो राखको पर्छ माघा राखजो पछ मला आवे सुकरजो धरती मै तो बीखेडो मोकलो छै मु थी बाकुरजी मीटासी तो मीटसी । रार्व हसारीय रो राम राम वाचजो टाबरा री राखजो । भाईदान जोसीनु नहीं देजो थार । गगा री वार्ल सु रामराम वाचजो घणेमान बाले नु सोरो राखजो । कोठारी सतीकी रामजी सुराम 😁 कैजी । रूपीया १००) रामपुरीये मुनजी कनै सताब मगाय भोमजी मै भरवी वर देजी फुरमाय दीयो छै।

१ थी रामजी

।। स्रोर स्राप लीसीयो बीहारी चीठी न करावणी थी नै श्रोलमो हद सुधा लीखीया सु ईगो बाई खोटो काम वीनो मु ईतरा ग्रोलमा लीराो न उठ पर्लन पडसी तो श्री दरवार घठे देगो ईनरो तो भरोते पहे छै ग्राप लीखीयो छै जद ग्ररज कराई थी तद फुरमायो चोठी तो कराबो ऊठै ठोड ठीकासो करली वा जगात रूखवाली करो ईमैं दुजी पार्व में लेवी ऊठ न पर्ट हो घठे धाया परवाधा वेसा भाषा ऊठै लैवो सगाई बीहा रो तलास करो सु ईतरी फ़ुरमाई जद चोठी कराई छै ईतरा बरसा मै क्दे श्री हजुर मालम ही था कराई यो नै ग्राप लग्नीयो कची वाता जैपुर रीलें नुमैलो नहीं सुकची वास कीसी तरै सगाई री वा बीहा री तलास तो करो पर्छ श्री हजुर दोय ज्यार दीन डोडी चैठमी तो रूपीया नीनमैब तो परा हेमी स्वीया होयसै रो तो डोल थे करो चीठी पेट वा रोजनार मोतीया री चीठी वा उधारा पाराया नीत पात राईतरातो करसो कनही सुलख्यो मुकलै रीखनाम रै मामो पह रावणो महा बद ४ नै देशी सू नागद वाचत पाए। रीले नु मठै मेल देजो सु भठै बार्व पछै बाप नीससो तो जैपुर मेनसा नहीं नो क्वारा तो बैठा ही छा राजाजी हडी रू = ५००) पहेला कराय देवे तद परराजो । श्रोर श्राप लीखीयो महो तो कागदा पतरा रै दग्व सूहाकभी छोडसा वा द्जो ही दस्व घणो सू द्जो कीसो कीसव करसा घर मै तो दीन ऐक री रोटी खावणने छै नहीं नै चाकरी तो राज री ही करसा चीरो चपटो रहो नहीं सु हाकभी हो कोई छोडा नहीं नै दरबार पण घएग खस छै घर री ग्ररज नै फीरा छा नै बरसगाठ थी हजूर री पोहो सुद ६ नै छै सु वरसगाठ पद्यै हमें ब्रठे बावण री बरज करासा बाप ब्रठे बावजी

मु ऊर्ठ दूस सराय हमे देखसा घर्ठ रा सुख थे देखजो श्री दरवार तो श्रापारो ठीकाणो गलीयोडी सभामो छै सु बणासी ऐ करसी सागी खीजमत देसी थे कही बात री भरम लाया करो मती नै चाकरी भली भात सु ऊठै करो छो सु मालुम छै छोर ऊठै री हकीगत वा घर री सला भीवराज नै कैज़ो सु श्रठै भीवराज श्राया वीधार लेसा ।

। म्रोर हणै तो कोरड भेली कीवी छैसु घोडा नै घातता हुसी दाणो री वरव कोरड थका न करजो लेत रै धान रो लोखीयो पडत नहीं सुठीक छैं ऊनानै ताई रैहैगा देजो वेचजो मती धान रो नीराठ भर्ठ तोज थै वाजरी पायली ४ मोठ पायली ४॥। छै स्रीर भाप लीखीयो चावल गेह वेच नाएो खडो करजो सु वावल कीसा कट खाटी रा मेलीया था रू० १) रा वै हसारीये माथै मेलया सु तो पायती १ तो मदनी पडीहार रै दीना पायली ॥। मास ३ मै घर मे लागा फैर जाट साथे मेलीया सुपढीया छ रू० १) हणे वेते साथे मेलीया मुपडीया छै घर मै काम आसी गुट रू० १) मेलीयो मु रू० ॥) वेचीयो वाकी गगा हीरकी रे रोटी रै लगावण नै वा दादाओं री खमछरी नै लागा फेर सेर होय क्यार छै सु घर मं लागसी

। हमारीमै कीयाली रो मुजरी वाचजो राध खीयाली नै सरचाय

मेला छा यीयाली रै टाबरा री पीठ राखजो। (8)

विजानेर से माहना बार्घानय मोहब्वतसिंघ ने नाहर के हुवलदार मैग्या नयमत को सूचिन किया है कि ब्रापके पत्र के अनुसार श्री हजूर वो यह जानवारी दे दी है कि देवीसिंह के धनुसार सीवयुख दहें वा मादरा की सहायतः नर रहे है। दबीमिन् स नहता वि वह उनको सजा देने वे लिये मीत्रमुख व दर्दे वा पर जहर झात्रमण वर्रे पर मिनला की दुवडी नोहर में (१) मुस्य प्रशासनिव या राजस्य श्रविकारी

ही रगें। पार किमी भी दमा से नोहर से सिक्मों को न जाने देता। नोहर का पूरा प्रकाय रसना। साह हुक्मफण्ड नोहर घा रहा है पाही तो उसे जाने के निसे कह देता। नोहर धीरे से पुष्पा भाख कपूत करने का कार्य भी घापको सोसा गया है। वाकी समाचार जेठनल के पत्र से जानना। (जो साथ से सलप्त है)

#### (7)

[भैन्या नेठमल वा भैन्या नवमल वो पत्र )—यहां लेलानुमें (निरिष्ट) यपने पारिव्यक्ति वेतन वो मांच वाणी समय ने बर रहे हैं। हमने सोने ना वार ११) रूपमें में रहन राज्य उन्हें रुपये बुगमें हैं, सेविन्त उन्होंने विप्रती वामा ने वामा को नमूनी वी मांच भी वी है। तब उन्हें मुद्दे देन समुद्ध दिया विप्रती के से पर सहर बीगानेर में के स्रावण वामती ने हुने, तो बेचने से बीच वामती ने हुने, तो बेचने से बीच लागती नहीं था। साथ स्वत दियी सरह से लेलायों के रुपयों नी ध्यत्या वर्ष। साथ स्वत दिया तर स्वत पर साल भेत रुपयों नी ध्यत्या वर्ष। साथ से विश्व वार पार भेत रुपयों नी ध्यत्या वर्ष। साथ उन्हा विश्व वार पार भूत भूत पर साथ से विप्त वार पर सी सुद्ध न हुत्य सीर (कर) लगा आयोग। साथ रोज्य राज्य के बेचने पर भी हुद्ध न हुत्य सीर (कर) लगा आयोग। साथ तो १०) रयये वी हुवी भेतरे या चू बीचर सहन हो लाये सी माम भी साथ रही वरेगा। साथ तो १०) रयये वी हुवी भेतरे या चू बीचर सहन हो लाये सी माम भी साथ भी साथ तो १०) रयये वी हुवी भेतरे या चू बीचर सहन हो लाये सी माम भी साथ भी साथ से साथ स्व

(1)

[जो प्रयोगस्य प्रधिवारी व वर्षभारी है उतवा वेतन व भता विस तरह से वर्रे छाए बिना सबीच लिखना । बिना धामदनी वे उनका खर्ष वैसे उठाये । गाम लिखना । एक महाराजा राजी है, बावी वी कोई विन्ता नही है । वर्मभारी क्या ने कार्य नहीं कर रहे हो ती बिना सबीच उनकी वे नवारों के विस्तान । इसस सब के हान ठीन हो जायेंग । सिन्ता वे नवारों के वेतन वे बारे में धानी तम यहा बोई व्यवस्या नहीं हो पायों है । धत ध्रम के खबार धपने खोगों से समसने के नही है । दिलोगित्र विह के २० मधार दक्कर बाकी सभी माह हुव्यम्बद के साथ रजाना कर देता । गाह ने सिक्य निनोगित्रह व बुर्षावह की ट्रम्बियों के खर्च के लिए ६०००) हजार रुपयों की व्यवस्था की है । धापको धावश्यकता होगी तो उन स्वार्य की किर सुला सेंगे । धाप सर्वेब वीस-तीस बहुनों की व्यवस्था प्रवश्य रही | स्रापन व्याह भी चिट्ठी लिखने पर बहुत झापीत उठाई है। पर, हमने ती आपसे पूछकर ही सब कार्य किया है। व्याह सर्प की व्यवस्था अगर और कही से नहीं तो दरवार से अवस्था हो जायेगी। तीन शो रूपमे तो यहा से मिल जायेग तथा दोशों की व्यवस्था आप करें। प्रापन पर आप में ही स्ववस्था आप करें। प्रापन पर आप में ही स्ववस्था आप करें। प्रापन पर आप में ही स्ववस्था आप करें। प्रापन पर आप में ही स्व स्वाम के ते सार्यन हो हो। प्रापन लिखा है कि मैं कार्यनाही होगी। नहीं तो कुवारे ही बैठे है। प्रापन लिखा है कि मैं कार्यन्य के दूख से ही तम आप्तर यह हाकभी छोड़ रहा हूं। पर यहां तो पर में और भी बहुत दुख है आप यह क्या कर रहे है। पर में एक दिन की रोटी तक की तो व्यवस्था नहीं है। सार कोई शीरा तहीं मिनता तो हाक्यों भी छोड़ना नहीं है। चाहे जैसी भी हो बाइर पात करें। है। हाक्यों पात की हाक्यों पात की हाक्यों पर आप सार्या है। सार्य है। सार्य है। बाइर पात स्वी व्यवस्था है। आप से लिखा कि सार बावल बेवनर हपये बनाने पर आपने इस सायक सावल भीने ही कहार हो।

१ श्री रामजी

दसकत खास भईवें नथु दीसी तर्न वगसगीरी री खीजमत रो मुजरो फागए। सुद पाचु नै बारे भाई जेठें नु मुजरो करायों छं हमें चाकरी खोत रास कीया थाहरी गीठ रहसी ठाकरा अमेसिम भी नु मुकरको वगसीयों छं बिदा कीया छं सु हमें बारो कही बात रो बिस बास मता राखजों अें म्हारा परम साम धरमी चाकर छें म्हारों पीठ जाम मुकरकें री पीठ बसावधा री धवलतरे सु राखजों लोन नु सरब ने ही रयत पर्ट री सरब नु दीलासा देजों ठाकरा रें खरच री गीठ नोहर सु राखजों हुकम छं दुजा जाब सवाल प्रीहत मेंखदान नु फुरमाया छं सु कहबी ते माफन मही बात री कसर राइन पाने नहीं सु रहसी ते माफन मही बात री कसर राइन पाने नहीं सु रहसी ते माफन मही बात री कसर राइन पाने नहीं सु रहसी ते साफन मही बात री कसर राइन पाने नहीं सु रहसी ते साफन मही

[महाराजा बीकानेर ने भ्रपने निजी हस्ताक्षर से गोहर ने हुवनशर मैच्या नयमल को तनवरणी शद प्रदान करने का विशेष स्वका नैनका उसे प्राप्यस्त किया है कि उसका स्थान सर्दय रखा जायगा। फूकरे ठिकाणों के स्थायिंह जो बब हमारा निष्ठावान याकर है, के ठिकाणों में बसाने के पूरे याल करना। जो सर्व सार्व उसका नोहर से प्रत्य करना। याकी बात प्राहित शैस्टान बतायेया।—कापुण सुदि ४, सवद् १८७३।]

П

## श्री रामजी माय छै

।। स्तरती श्री नोहर सुम सुथानै सरव श्रोपमा बीराजमान पुज महीया वाभाजी श्री नथमल जी देवकीनदन चरण कमलाय ने वीकानेर सुलीखतु भद्दीय जेठमल रो मुजरी वाचजी ग्रठा रा समाचार श्री जी रातेज प्रताप सुभला छै भापरा सदा भला चाहीजै आपर डील रा घणा जतन करावसी मुदार सोरी डीला सु है। अपरच श्री दरबार सु त्तनमन मुकीरपा कर फुरमाया नै हम बगसी री खीजमत मीती पागए मुद ५ ने दीनायत कीवी घणा खुस हुवा इसी फुरमाड़ी थारे दादे री खीजमत छै कीरपाकर तनमन सु देवा छा पीठ भात भात राखसी श्री हजुर सु मुहतै गैन रूप मोहबतसीच पाड मनरूप पीरोयत जवानजी च्यार जाए। नै हकीगत कैहै ने श्री हजुर सु माहा कनै मेलीया खीजमत नथमल रै नार्व देवा छ। ग्राज दीन चोलो छै सु दोत कटारी पटा वहीं देसा सीरपाव भारी पछै नथमल नै ब्लासा तद देसा पछै हमें पाछी ग्ररज कराई नथमल रो तो समाचार ही श्रायो न छै जभवतसर रै दरवा नै चौकी न मैं बेठा छा पछै फुरमायो नथमल रै समाचार रो सको मत लावनै घर १ बढी पोल वालो कीरणा कर वगसीयो सुबढे घर मै आय वठा छा हमानु मोतीया रो चोत्र डो मनसुख दोन रूपै री कटारो पटा वही घोडी वारगीर

केसरदेसर गाद ईतरी बसता कीरपा कर बगसी छै सु आप खुसी मानजो श्री माहाराजाजी घर्सीया वाली कीवी राज रो हजुरी कामदार सैहर रा साहकार वामए। लोक वडा खुस खुवास गुलाबी कोचर जालु सासी अमेदो ईतरा पोचावस ग्राया घर ऊर्व घडी खाली कर दीनो दुजो जले खमै पुरवीया चोपदार आया बडै ईतमाम सुकीरणा कर दीवी घोर श्री हजुर रो खास दसकता रो रूको थाने ईनायत हुवो छै सु पीरोयत मैरूदान लेनै मावै छै ईसी फुरमाई मुकरको ठाकूर नै दीनो थानै तन बगसी दीवी छै सु चाकरी भवलत रै सुकरजो । स्रोर श्री हजुर फुरमायो छै नयमल नै ईतरा समाधार लोखदे सु ठाकरा थी अभैसीघजी ऊठै झावै छै सुर्वं सामल हुय नै भुकरवै री नागल कराय दीजो ठाकुर रो वीसवास कही बात रो राखजो मता नै ठाकूर सु सीरदार कोई मीलै तो कै नु दीलासा बाडी देने मनाय लेजो दुजा समाचार सारा ठाकुरा श्री ग्रभैसीघजी कैसी स० १८७३ फाग्ण सुद ६

। कासीद रा रू० २।।।) ठैहराया छै । सु रू० ।।) तो घठे दीनो छै रू० २।) ऊठै देजो । कासीद नै सी फागम सह ७ वी बाह छोडोर ।

। कासीद नै मी फागुण सुद ७ री बाद पोहोर दीन चढ चलायो छै सु पोहोर २४ पोचसी

१ पुज भईया नथमलजी नीहोर नै

[कीकांतर से मैंग्या जेठनस ने सपने नहे भाई नोहर के हुनसदार मैंग्या नयमत नो हुन के साथ पत्र में सूचित विचा है कि कापुण सुदि १ को महाराजा ने कृपा नरके तानकशी का पद आपके नाम कर दिया है। दवात, करारी, पट्टानही मुक्ते मोतीयों ने चोकड़े ने साथ दे थी है। प्रापनो वाद में दवार आने पर सिरोधान दिया जागेगा। बधी पोल बाला नाम मी प्रदान कर दिया गया है वया हम सब उसमें घा बसे हैं। प्रापनो नाम रात्त परना भोहित मैंकदान के साथ रवाना कर दिया है। गहर के ग्यासारी व समस्त कोण हम बाव पर बड़े प्रसल है। श्री हन्दुर ने साटेस दिया है कि बाप ठाउर सभवनिह ने साथ मिलकर भूतरवा नसति वा यस्त नरें तथा दूसरे सामतो नो सावनातन हें।—फागुण सुदि ६, १६०३]

।। बीगत तनबगसी री खोजमत हुवो पर्छ ईयं मोत बोहोरा रा रूपीया उघारा कढाय श्री दरबार मोहै फुरमास लेसे मराबा पर मोहे तरच लागा तेरो जमा खरच सं० १८७३ फागण सुब १ हता स० १८७४ मावल वद १ सुघा म० ४।। मैं

।। जमा

४=७) बोहोरो ग उधारा कढाया

- १५) प्रोहत घनेमुख फा॰ सुद ६ ४५) श्रोका गीरधारी घेरू रामानी फागुण सुद १०
- २०) जेठमल की राष्ट्र फा॰ सुद १३ ३१) जेठमल बास फलोधी बालेरा मी चेत बद १०
  - ७) कले रीखें हसतु चेत व० १३ ३५) ४)
- ३२) जैतो बोमणी रा चेत सुद २ २०) रीदेराम मीरीमाली रा वैसाख वद २
- ३५) प्रोहत साहव राम फलोधी २५) प्रोहत जेठमरा बैसाख वाले रा वैसास वद ५ सुद ४
- २५) वास समुफरसरोम रे २५) प्रोहत सुरतरोम रा राजेठ बद ११ जेठ सुद ८२
  - ५) वलदेव हरस री बहुरा १००) श्री गुसौईजी माहाराज वीसननाथ जी हसत्
- ३४) पुरवीये मनसे रा हसते प्रोहत जेटमल रा मासाव सामी घरणदास सुद १ कोटडी रैं लाजमें १५) गणेसे कले रा री ठीड

(र) गर्गत कथ रा ठाड

### ४५) माघेदास हसतु कोटडीरै लाजमैरी ठौड उपर

850)

४६) खीजमत रै रोजगार पदे

२५) सीख खडगसंघ रा रो जीनो १ लागै तै पदै श्राया

७) सीख गोघासंघ रा रोजीन पदै

१०) गाव पटै लीखीजीया तेरे घमल रे चीठो रा

२) गा लोयडी २) गो जोदवी

२) गा भेल २) गो साहोर

२) गा. वोनो

108

७) खीजमत हुई तद प्ररदेतीयो सु नीजर मेलै रा गंगासघ खडगसघ नीजोमचा करमसंघ १) १) १) १)

१) १) १)सुमार बगम गोरखो देवीसीघ१) १) १)

88)

५०) खेजडो री गुनेगारी रा चीरो ३ रा

३१) गुसोईसर रे चीरे रा ह० सुपाई अकवर दावद

ह) जसरासर रे चीरे रा ह॰ सुपाई मादु

१०) मगरे रे चीरे रा ह० दुवारकोगी गमानो

४०)

### ।। उप्रली जमा पदे भरती

- ४११च) श्री रावले लेखे फुरमास खाते ईयेभात रू० दीया फागुण सुद ५ हुता सावरण बद ५ सुघा म० ४॥ मैं
  - २४) चृहोगा दोतसघ ने खरची लेखे ह प्रोहस जुवीन जी पडीहार मदन जी फागगा सुद ५
  - १०) होली रे लादौ नै रोकडा ह माली प्रमेदरोम मुसरफ फाग्रा सुद १४
    - ह) कोटवाल सीरदारखा हसतु होती रे रोखो रा साल २ रा रू० १०) जीनसी फागुण सुद १४
    - २) फकीर खुसी ने ह माली अमेदरोम
  - १०) श्रचारज गाजमल नै प्ररदेसी बीरामीणो ग्रोफा जीवनाय रै वरसगाठ नै फा॰ ॥ सद १२
    - १) मासालची गुर्णायै नै होली रै जीमरा रो
  - इ) वास जेठमल रत्तोस्मी नै मोवीखाने लेखे हस्ते श्रचारण लोगालो
  - १५) चुहोए। दोतसघनै खरची लेखे चेत सुद ६ ह प्रोहत जवोनजी
    - १) लायफ दीलसुख रे नै ह प्रोहत जुवोनजी
  - १६०) गुसोई श्रेहपुरीजी री खाएगी लेखे म० १ रू० १००) सादो करायो ने पदे
    - ४) कुवे रोमसर रै मालीयों नै ह माली सेतो ह पडीहार मदजी
    - ४) चारए जेठे रे वीहा ने ह प्रोहत जुवीनजी
    - श) गाजमल ग्रचारज हसतु चारण धरणे बेठोतोनु ह जेठो चारण

- २५) ब्राखातीज री फुरमास रा बडे मोदी खोन हसत ग्रचारज छोगोलो पटवे ग्रमेदेरे बेटे रै बीहा नै
  - २) ह. पडीहार मदनजी १) तील बुद्धिय लोहो उगीरीये नु खाणगी पदे
  - २५) खुवास रामकरण रे करणेज उप्र बीरर्त वास संभू रे मुदरायो जेठ वद ११
  - १२) पटीयालै रै ऊकील री सामगी लेखे ह. पडीहार भोमजी खुदास गलाबो जेठ सुद ३
    - २) चोपदार जीवण रै रोजगार तेले ह. फडीहार मदनजी २) पटीमाल रै ककीलो नै ह. पडीहार भोमजी
    - प्र) तोपलाने पास रैमाड लेखे ह पडोहारमद जी
    - २०) वास जेठमल फलोघी वाले नै छाप रै कागद पेटै मी. प्रो. ६४ जमा हुई
      - प्रोहत क्नीराम रे पोतै रै दसोटण उप्र कागद रू० ६०)
         रोते पद ह फोजदार मोनीसंघ
      - ?) वाघोड वाघे नै श्रमल दरायो ६) सीकै करीम सुवाई रेनुकपडो वासते हु. पडीहार
      - स्त्रीती अजीती
      - ५०) मगती नै पात्र १ ह. पुतार गेनो २२) महाराज श्री सोमसंघजी रे सनीसरजी रो दौन नै गायो २ रा नीखरावन

# 888=)

- Eo!!!) तनवगरी री खीजमत रें खरच नीजर नीछ रावल व० ।
  - मोहता दोरा नागा फागुण मुद १ हुता २२) थी हजुर री नीजर नीवा रो सुघो
  - १४) सीजमत हुई तद वार २

- ३) श्री महाराज कुवार री नीजर। जनोनी दोयठी रू० ३) नीजर कीया सु पाछा ग्राया
- चेत वद १ होली री नीजर
   श्री हजुर गुसाई गणेसपुरी रै पाघरा तद श्री ठाकुर दुवारे पधारा ताहरी नीजर नीखरावल
- ४) द्यायातील री नीलर

33)

३१।।।) मोहतादो रा तायको चोपदार फरास नकीक मसालची केज भेणा लोटवरदार वगेरे बीगत चोपनीय मै

प्र) श्री देवसयोनो चढाया सीजमत हुई तद श्री गोरधननाथणी श्री बसासराजी श्री गणेशजी

गोरधननाथजी श्रीवसासएजी श्रीगणेशजी
१) १) १)
श्रीकल नालेर श्रीमाताजी नागणेनीजी

१) १) १) में केसरदेमर रैचोधरीयों नै पाघो व०। ६ बंधायों कद्मबल

95111)

. १२) क्षीजमत रो लरच परचुण बाहरला दमामी बा लाटे यरदार व०। भेहमदो व०। प्ररचुण

(11103

१२०=) सरच लाग घर मोहे म.। ४॥ मैं नीगली ५) होली वा नवरता पुनरथ कपडा घर मोहे रोटी सरच २०) १०) १०) २०) ५५)

२०) १०) १०) २०) ४४) सारू धोन घीरत प्ररचुण टका व.। तेरी वीगत बही मै

६२२)

[बीकानेर राज्य के तनबस्त्ती पद से सम्बन्धित, तनबस्त्ती के घर सर्च के दिवरण तथा महाराजा की इच्छा पर बोहरो से छघार लिये यथे रूपयो के रोक्षे-जीते का विवस्स्तु

П

1 4

(कागज फटा हुमा है)

× स ११॥ मै रोटी लरच कपडा घीरत बलीतो तेल लुग तीवार सीराप छमछरी होली दीवाली नीरता माखातीज सुवा लागा जैरी नावा पनावी चीगत वही मे पंढे छै

१५) गऊ मा। स १॥ १५) घीरत मा ११॥ मै

१०) कपडो मास ११॥ १०) होली दीवाली आखातीज

७) सीराध २ छमछरी २) मुग घणी परचुण

हणें कीनी सेन २) सीवाई ध्वाई नै

३) लुण मीरच हलदी

घणा मसाला मास ११॥

४) टका मोमलीया खातै मास ११॥ मे

(30

to) बाजरी मोठ परचुण लाया मुधीगत बही मै

४) वीहावा रे खरच नोते बणावे नु

१) परतापमलजी रै नोते घातासो १) गीरघरदासजी रै

२) पूनरव खात मास ११॥ मे

१) मर्भेमीषजी रै हुवो तद दीनो १) बलदेव बास रै

याद बनावे में दीनो १५) मास ११॥ में परचुण खरन तेल तरकारी मुजीयो बा

हाम गरच १) गाय रै नीरण मुघा लागा १०)

1009

७५६। - ) ग्रवरे रूपीया मात सै गुणसठ माना छ्रा जमा रू० ७२५।।।=) सरच में रू० ७५६)=) तेमें रूपीया १३॥) सरच में वधीया सु साहै में महीया छै फाजल वाडी देणा छै

१०) सीख समदसीघ री चीठी लेखे २३॥) सीका रो साद में देखा छै

३३॥) ७५६।=) कुल जोड

मीती श्रसाड सुद १२ हुता नथमलजी नोहर मीषाया
 पछलो घरू जमा खरच स०१ ८७२ श्रासढ यद १२ हुता स०

७४६। -- )१ थी लिखमीनरायगाजी

१८७३ श्रामाढ वद १२ सुघा मास ११॥ रो जमा खरच

२२०) जमा ईण भात हुवा हसते माई नवमनजी

४) भाई नवमन जी नोहर चढता रोकडा घर रै खरच दे

गया था सुजमा गगा नै बालै नु १) १)

१४) रूको नोहर सु अमेदमेल १) गोलछै १) उपर

१०) रूको नोहर सु दयारोम डागै उपर ६५) हडी नोहर सु दमाणी सीरीराम उपर चीरू देवकीनदन

६४) हुडा नाहर मु दनाणा साराव रा केन उतारण बाबत

५०) नोहर रै कोट रै पुरबीया नुभाछ रू० १५०) री मै नोहर भराया सुजमा

२४) रूका २ रूनो १ तो बालकीसन रो रूको रामजस १०) १४) रीमाछ पेटैं दैए।। दीनो

री माछ पेट देणा दीनो ५०) फरमास खाते नोहर सु मगाया सु कोट रा पूरवीया नुदीना

220)

33२) जना इस भांत हुवा हसते भाई जेठमल २२) जेठमल कर्ने पोता वाकी छा सुजमा घर में ६०) जेठमल रेकडा री चीठी रू० १००) में खारी पटी रे प्रदक्ष रागावा में पाया सुजमा

२४०) मो भादरा र हासन वडी भाख रा रोकड जमा हमते पीरोयत सुद् दरवारी म्हे रूचो । केसो नेतो

१३२) । भ्रोग रो धोन गाव भादरा रो ऊट १६ रो तेमे ऊट व रा मीठ ऊट व बाजरो ऊट १ मैं भी सु १६ भादरा रै तोल रो सुबीकानेर

रो पायली ४२ तो बाजरी उतरी मोठ पायली ४० उतरीया

मा =1=5१ ब्राठ मए पकी पायती सा म मएा सौने मेप री बाजरी मोठ मेप रा मा १६ पायती १६ धान आयो

१ १६ पायली १६ धान आयो ११६) उधार जमा लोका चाईए भात हवा सुजमा १४) रुकमा वामशी रीमा रा ग्रहासा कटा रुपे

१४) रूकमा बामणी री मा रा ग्रहाणा कहा रुपै रा नग ४ तील र० १०॥) मर सीवदान बनस रा छा सु राखीया ब्याज २० १) दाम १०॥। मीती फानण सद १०

ब्यान रू० १) दाम १८॥ मीती फाग्गा सुद १० परवारा कोट रा पुरतीया न २०) कीराडु नेडमलजी हमते ग्रहाणी कोठी-वाजरी री वलदेव स्थान रे घर में बाजरी पायल २१७ सं० ४००५ चैत

बद १ व्याज रू० १००) दीठ १) एकोतरा परवारा पुरवीया नु २०) उधार जमा हार्ग मीवदाम री वहु रा हमते गंगा ग्रहाणे गेंद्रस्तो गुकरी १ कोहलो १ वाजुबध १ होडी १ वीमन

१० २४) चेत वद ४ सं० १८७२ व्याप १०००

- १०) ग्रगरवाले जीवे रो नीहर उपर रूको लीख दीनो स० १८७२ चैत वद २ परवारा पुरवीया नु
- २७) कीराडु जेठमलजी राजमा स० १८७३ वैसाख सुद २ परवारी हुडी जैपुर भेली व्याज २०१०१) एकोतरा लेग्न दीजसी
  - ८) मतोनीराम नोठारी रा जमा ग्रसाढ वद ४ स० १८७३
- ड) सोभे पूरवीया राजधार जमा । क्याडे उपर लोगो पाघा जामो गागरी

श्री कीसनजी रा गडोएा छा सुराखीया

११≒)

४५।।।=) बाजरी मूठ वेचीया तैरा जमा

- १६) बाजरी वेची परत रू० १ पायली ५ लेखे स । २
  - ३) मृग वेचीया प्र ।। रू० १) पायली ३॥ प्र ३॥ स
  - २) बाजरी वेची प्र ॥ क० १) पायली ५ जु ॥ म । मालै गेहलोत नु
  - ३) बाजरी दरवाजै रा रजपुताने प्रा। रू०१) पामली प्र स।। ==
  - ५) सीलारी बटत खरीद कीयाथारू०४) वेचामा रू०
     १) पायली४
- ५) मौठ प्र ॥ रू० १) पायली ५ बेचीया तेरा जमा
- २) गोठ नमु खतरी नै प्र ।। रू० १) म ।। पायली लेखें
- १) मृग भाई करुणीदानजी रै दीना सु जमा
- १) घीरत भाई करणीदानजी रै दीना सु जमा
- १) बाजरी खेमै श्रोलख नै दीवी तेरो जमा १॥) बाजरी क्षेमै श्रोलख नै वार दोय
  - (H (8

४) बाजरी मोठ खतरी नघु नै बाजरी मोठ २) ४॥। १। ४) बाजरो मोठ सेवैं खतरी नु मोठ २) ४॥। १।

१) वाजरी तेजमाल जोसी ने दीवी १) धीरत तेजमाल जोसी रै दीवी

X011)

प्रा=) परचुरा खातै घान दीयो

१११) ग्ररजनदास मोहोते नृ दीनी चीठी पेटै १) मेघे चुदास नै चीठी रू० ३०) लेखें जेठमल लेखें

हरस गणेंस री लाड लीबी तै लेखें
 हरस गणेंसै लेखों रोक रूपीयो जमा
 मोठ हरस गणेंसै लेखें

१) बाजरी हरस गणेसी लेखे

१(=)

७२४।।।=) ग्राबर रूपीया सात सै पत्रीस ग्राना चवदै । उपरक्षी जमा पदै भरवी सं० १८०२ रा ग्रासाढ सुद १२ सुधा

सं० १८७३ श्रासाढ वद १२ सुधा मास ११॥

४३०) श्री रावले लेखे इस भात दीना ७०) श्री रावला दफतर रै लेखें वाकी दैसा या तैरी चीठी मार्डे नयमलजो कर गया या म लेखसीया न दीना

माई नयमलजी कर क्या था मु लेखणीया नु दीना दानमलजी अवीरो कीचर १०) २०) १९०) कामदारा रै सरै भाछ रा दीना दुवायत मु.। दानमल अहीर रामसीघ कोटा रे पुरवीयै हरीसीघ साखले सोभो वगेरे

- ५०) सापतो रीजक लीनो तद भ्रचारज राजाराम रै दीखणा ने दुवायत भ्रचारज फरसोतमदास श्रहीर रामसीध परवारा भ्रचारज मनजी मैं भरशी कीना
- १५०) फुरमास खातै बोहोरा रा कढाय उद्यार दीना । नोहर रे चीरै रै नीजराणे उपर
  - १००) मरद रा वा कोटा रै पुरवीया नु दीना ५०) ५०)

दुवायत दरवारी भोगो इसतु मुहतो ग्रमैसीघ पुरबीयो वगमीरोम सोभो ५०) श्रासातीज री फुरमान चीरो नोजराण री ऊपर थी

हजुर रै हुकम सु दुवायत फोजदार योनसीय दानमलजी हसते मोदी सुलतान मल छोगो ग्रचारज वैगोदतजी रो

# १५०)

४२०) ११४॥=। मोहर रै साहै लेखे ईंगा भात दीना

२८) लेखणीया नुलाजमै मास १२ पैटै दीना । मृ. दानमल नै गद्धा २४) नोहर सुद्राया रू० ३॥।)

रूको मुगा रो जु ॥ ७॥।) नोहर सु

- । ८) मु परतापमलजी नै रोनडा ग्रठै दोना
- । ४) मु ग्रवीरचद कोचर ने रोकडा दीना
- । ५) मुजालमचद कोचर नैरोकडा दीना
- । ४) रामपुरीये अमेदरोम नै रू २)नोहर मै पाया सरव रू ६) । ४) सवाईराम बरढीये ने रोक्डा दीना
- । २) रावत कोचर नै खनायत री ठीका रै लाजमो
- १) माएक कोचर सीले पोसा र मुसरफ न लाजमै पेटै

२⊏)

५६॥-) परचुल नोहर रै नाहै लेखे दीना
 ७) रोडोड सिभीसच मदनसघोत नै रोकडा नोहर पेटोया
 रोजीना पानै ते लेखो

६) अरजनदास मोहतो लेखे कामद ६०१००) नोहर उपर

ें हो ते लेरी मान ६ मैं २) सेरो मदो मोहलो सरसतै मैं रूपीया मागे तैरे रोजगार में भर लेजो सुदीया

१) कोचर लीक्षगरा ने खजानची री पावत री लेखे
 ३।=) कासीदा रे लरच लेखा पाछा लीखीया सुदीया

१।=) कासीद नापासर रै बार्णीयो रू० १००) फुरमास बाबत मेजीया तैनु रू० १⇒) जावता ॄर० १) नोहर सु पाछो लीखाय जीवो

ग्नाल रो थेलो मेलीयो तद रोकडो
 ग्नाल रे थेली बालो पाछो धायो तद

१) गवरजा री असवारी बाबत कासीद मेलोबो तेनु

११) हरस मुलताने रै रोजगार लेखे रोकडा दीना रु० ८) नोहर रै माहै सु श्रापा सरब रू० १६)

१२) रले रीलनाय नै रु० १०) नीहर रे लेले ६० २) रोकडा ४) दसता साही दसता नग ६ १ १) ऽ। ३)

र) वाहादर पटवारी ने दीना नोहर रे लेखे
 र) तैजे जोसी नै रोकडा नोहर लीखीये सु दीना

२।) सीन समदसघ ने रोक १) नीजर नै सवादो दीरायो २४) मीका नै फ़ुरमास स्वातै नोहर रै साहै लेखों,श्री दरवार

को न फुरमास कार्त नोहर र साहै लेखो थी द
 रै हुकम मु दुवायत खुवास गुलावी

१०) सीख समदसघ री सागागी लेखे चीठी रू॰ १०) मास १ री कर दीवी छै घराघरू सु दीजसी

न्द्राः=)

११४॥=) नोहर र साहै लेखं १ श्री रामजी

७२) चीरु भतीज देवकिनंदन रो फाडुलो श्री सोनवायजी चतारीयो तैरी जात जीमण सुधा

४०) गजसाही री हुडी कीसमगढ रै चलण री रू० ४६॥) हुई तै मै रू० २६॥) हुडी रू० १६) रोवडा रू० १) गजसाही सरव रू० ४६॥) कल रीखनाय नै सोपीया रीखनाय देईवान ने सोपीया तैरी लेखे रो चोपनीयो नावा पनावी

यानै समक्तायो हुसी १०) परचुण खरच लागा पोसाका ३ दैव रै करणीदानजी रै घर में माताजी बीराजै कुर्व तैरी पोमाका ३ मैं लगे १⇒) कसबु मीसरू सेलो यान १ कमुबल २॥) बालै

(1) । ।।)
रै रजाई जेठमल रे उपर व नीवा परचुण लागो रू० १)
चावल रू० २) टका जीमण हुवो तद सुगधणो तैरी नावा
पनावी बही मैं संडी छै

। कबीलै नु जीमण लाफसी पायली १० री मुग पायली ३ चावल पायली २ चीराग पायली २ घीरत रू० १०) गुट

रू॰ ३) घर मै जीनस छी २०) हुडी जैपूर बाई फुदकंबर रै बेटै रे माहे रै न्

२) जैपुर सु वीरामणा श्रायी तैरा दीखणा रो

७२)

३६) मास ११॥ मै घरू परचुण खरच लागो

 कडला गंगा नै कराँय दीना नथमलजी चढता कयो छी तैसुकराया १५) घुवा भाछ रा हसते माली श्रमेदराम १६) मास ११।) मैं नीजर नै

३) श्रा। सुद १० दसरावी

३) दीपाली नै

३) वरस गाठ नै

३) होली री नीजर

३) ग्रावातीज नै

 ताव मु ऊठीया जद मीजर कीवी

१६)

(35

३।।।) परचुरा मोहीनादा खीजमत हुई तद बाकी छा सु दीना

१) नकीब धलीय नु सवाई मसालची ने

१) दरकारी हीदुमल र बेटे ने रोकडी

१) मानु पीरोवस मगाजल रै नै बीखणा री

1) मैमदे चोपदार ने मीरबाई रो दीनो

 सनमल्ली कने चाकरी कर ग्रचारल घीरली तैनु यही वधाई रो

3mj

33€1₩

परले घडो

44E1 1

थीं। श्री। थीं। थीं। थीं। थीं। थीं।

िर्मणा नपमनती के हुश्ननदार के रूप में मीहर जाने के पण्चात आपाद बंदि १२, सक्तु १८७२ से आपाद बंदि १२ सन्त् १८७३ माह न्यारह तथा पढह दिनों का कैया परिचार के बार अमा सन् वा सेला] ॥ भोर समाचार १ बाचजो घर बोघ रो चला गुजती वात छै परथम तो श्री दुरवार नै भाषान तनवगसी रो खीजमत देवण

री ही मन में थी न महा बद २ ने थी हजुर तो सुस फुरमायो थो नै पडीहार मदजी नै हमें हकीमत फुरमामौ रा रूपीया री कही थी बडी खोजमत हुया तो सो दोयसे री महीने मे फुरमास ही करटी पछे जब ही दोन थी हजुर खोजमत बोराजीया था नै सासु

थी वडी खोजमत हुवी तो सो दोयसे री महीने मे फुरमास ही नराटो पर्छ उने ही दोन थी हजूर खोजमत वोराजीया था ने सालु पडीहार लीलाघर मोहोते नु गढी पोचावण गयो थो सीने नै पुछीयो साहुकार राजी हुना तब मदजी घरज कीनी मईवा रो ठीकाणो ही श्री दरबार वाघीजे तो थोढसे दौयमे री फुरमास महीने मै

सजती सुमदजी फुरमास रा बांखर काचा वाढ दीया पछ फुरमायो देंगा रै कठ छै माहा नै तो तनमन सु देण री मरजी बी पछ दीन १७ तोई बीस टाला हुवा हुमे तो नचीता बैठा रेसा कासीद नोहर मुपाछो आमा नचमल जी रो जाव आपा सीर पाव लेसा सु मोतरख साथ गयो सु फुरमासा तो ईये काचे जाब सु पढे छै सु

हमार प्राज काल महें नीराठ बेडातो ते सु प्रापन सावरा भादवे बुलासा। भोर श्री कीसन देईदान नीकमा बैठा छौ सु कोई डोल लगासा सीवलाल तो चीरा चपाटी में रोटी कमाय खावे छैं। भोर चीलवा दीसा सीवता बन्म २ हुवा ठाकुरा थी फ्तैकरएगजी को लीखीयो चणे मान बायो छो सु चीलमा २० मताब मेलजो समाया रो तो उत्पाव करा छो पए। भादवे पछै हुवी दीसी छै। मोर

जोधपुर रा ममाचार ईंग छापै रा छं सीरदार मापता प्रेला हुयने जोधपुर गया सु मानसीधजी तो मास १२ हुया सु डील में क्सर छै सु कुवर ने राजतीलक जुगराज पदवी दीनी ने गृलराज सीधी ने मार नास्त्रीयो हमे सापा रे सगा रे ही सीजमत बडी हुय जावी प्रोर ग्रामी कपडे दीसा लीसीयो थो सु भ्रवेस मेलोयो नही सु हमे सताव सुवसता वा झदरस ब्रघोतर सेको मेनजो । ओर तातड हरू री पीठ भात भात राखजो चाकरी वाको छैसुपीठ राखजो घणै मान सुस०१८७४ राजेठ वद ४

(मीया जेठमत ने नोहर म भीया नवमत को मूचित किया है कि हुछ सोगो के कारण प्रापनी दरवार म जुलाकर तमवक्षी पर देने की टालपट्टन हो रही है। अब सायद प्रापका ध्यावश्च व जाड़वे म हुसाया प्रापता ( यब कूपरे माईयो को भी मोकरी दिलाने का प्रयत्न करेंगे। वोधपुर से तमाया सामा है कि मानांक की फिल्टन वारह महिनो से बीमार है। इस कारण हु वर को रावनितक कराकर 'जुगराव' की पश्ची दे वो गयी है। मुक्तफ किया हिम्मो प्रापती वार है। -- क्येंटक विरंध सवन १०७४]

J

१ थी रामजी

 थोहरा लैंगा दैगा धै सु सुलजाय लेजी वानी केहीरो नेहणो दैजो छै मु हासल ऊपर रूका गर देजो भ्रापर भ्रट भ्रावण रो हमें अरज कराई तद बदलायन मेलीयो छै ते तेजमालजी रो पण जागा कोठारी भासी सु ये तेजमालजी सामल हुय छुटी पाट नाडजो चीलमो २० तेता भ्रावजो नपडो वासता व बेस तेता धावजो पोडेजी रै सैस वा रामसीष भ्रहीर र पैसी रू० २) जरूर लावजो समाचार सारा भ्राया सु वैहै सा सारी बात खुस रैजो धीहडता कागद देजो स० १८७४ दुर्तीक सावए। सुद ९

। सामदत परा नागद छाप रा २ साहुकारा सामा वा नहीं दुर्जे सामा कराया छै सु ऊ वारो पण कासीद धावेलो सु भलाई प्रापण फुही खेती बाई हुने वा हस्सा रै खेती वाई हुने तो गणसे ने वा सुलताना नू वा बूगर ने उठं राखणो जो वाकी घर रो टोडीया वा घोडो बछेरी अठं लैता भावणी वा बछेरी सला में भाव तो वेष वेणो वा श्री हजुर री नीजर कर देसा भावरा सला माने सु कीजो । बोहड़ता कागद देजो स० १८७४ दुतीक सावण सुद ६ । कासीद ने भठा सुक १ तथा १० येथी वार सावण सुद वीसपत पोहर दीन इतवार १३ अठं दीनो छै रू० १) मठे पोहर दी

१ श्री रामजी

। भोर श्री दरबार रो लेखो चोखो हुवै सु रसकर साहीकर नाढजो लोक सु सीसटाचार राखजो ठाकुर सु पण सीसटाचार राखजो ठाकुरजी मापणी तो माबम्हीज राखी छैं कही रो कुको साहुकार चोधरीया रो मायो नहीं कोई प्रपज्य मायो नहीं साई बातु री ही श्री बरबार रो मरजी रही साबक पार उत्तरीया सु भोमजी माछी कीबी पेमसीमजी पण मजे नीराठ घरी कीबी सु भक्ती हुई धर्मसीमजी पण मामें बदी सीखी थी सु उर्व जाणी वोहडता कागद देजो स॰ १८७४ दुतीक सावरा सुद ६ । इस्स कासोद ने कदाम सोमदत ही कागद दीया हुवै तो चोकस पकी कर लेजो कासीदी आधी ये देजो श्राघी कवै दैंगी । जोसीजी श्री तेजमानजी सु पये लागसो वाचजो समाचार सारा कागदा सु जासजो

१ श्री रामजी

। भईनी श्री नयमलगी सु कोठारी मोमादास हणवत रा जुहार वाचनो हेत ईकतास राखो छो तए। सु वीसेख राखसो उपच प्र तो योरा मरोसा छा। नाही भारा लेखण रै लाजा मै रा रूपीया प्रजेस मेला नहीं म० १० हुया हमें तो सवाबी सु मेल सो बाम करनो रू० २) गठ मेल खेस १ र० २) चोखी मेलजो व नुई रूपीया मेलजो प्रठ साल बाम काज सखनो स० १ ५७४ मी दु सावए। सुद १

[पैय्या तथमल व तेनमात जोशी को (भैय्या वेठमल के) यन में
पूषित निया है कि नोहर को हाकमी मोहता सोपवल को उनके स्थान पर
दे दी गयी है। तेजमाल जोशी के स्थान पर कोठारी जायेगा। धाप सारा
हिसाव-विसाब चुना करके आहरी। दिस्ती का लेटा-देना हो तो हासल पर
रक्ते तिल माना। धपते तो तनवस्थी की खितमत ही वाफी है। एवः
साय यत व्यक्तियों का बाम है तथा यहां धापने विना सारा कार्य प्रयुदा
है। धपने प्रमार बहा कारत की हो तो िकसी को खिल सात के सिसे छोड़
साला। धपने पर वहा कारत की हो तो िकसी को देख साल के सिसे छोड़
साला। धपने पर तो ईसवर की छुना रही है, जो विना सपसम के यह
सामरी पूरी करवारी। —--शावन सुद ह, १८०४]

 $\Box$ 

१ श्री रामजी

11 और ममाचार १ वाजजो मृगदीया सापता बढा छोटा वर्न साल १० दम रीजक री बहीया कराई सुतगादा मोकला हुवा सु माहा नहीं कर दीवी सु स० १८७२ हुता स० १८८१ चेंत बद ७७ सुधा साल १० रै रीजक नोहर सुधा रूपीया री बही ७२७८।) वयतर सैसवाईठतररी ग। भादवासुघाहुई न रू० ६३४) नोहर रै साहै रा उठ रोजीनै रा शेखणीया माड राखीया छै सरव रू॰ ७६१२।) मुसदीया उतार 🛮 बही करदी तैमै परवारा रूपीया माया जुदीया पण ऊवा तो भरथी गीणै नही भईयो सीवलाल मोतो जेसन बलो ईएए मुसदीया रो बीडो भालीयो सगला रा रूपीया खजानची रे वा मानमल रे जनारीया रीजा मोजी कतारी लेखणीया तो रू० ३११) री चीठी मडारीजी नै आवणी कराई भीवलाल रूपीया ८०००)ऊतारी या ईसी बाता वठै हुई पछै फागण बद ६ रातरा श्रीहजुर धापनै मु।। मोनमल जालुकोचर मुसदीया रै रू॰ १२५०००) ऐक लाख पचीस हजार थी मुख सु फुरमाया जालुकोचर माडीया सुरुपीया हजार २०००) दोय हजार भ्रापारै माडीया छै स ग्रापणै तो दाम एक देवण न छै काम मीराठ नरैदार ग्राय बग्रीयो परमेश्वर परतगीया राखसी जैरी रैसी भडारीजी रो वचन माहा सुद ५ रो बीदा करन रो छो सु रूपीया भडारी जी रा १५०००० एक लाख पचाम हजार बाकी रया सुधी पुता भड़ारी जानै सु मूसदीया सहद सुधी तकरार छै सताईस हजार हाकम रै चार हजार मुधडा रै मानमल रै चार हजार पाच हजार बालचद रै ईयै तरै सरव मसदीया रै मडीया छै सीवलाल रै हजार जीवए। वरढीयै रै हजार सुभाषा री तो ठोडा के छै लो ग्राधा घर सु देवो सु कामदारा सावता री ग्रावरू जासी ग्रापणी पण रमत रैतीदीसै नही फेर समाचार सारा

ठाडा के छ ला आघा घर सु दवा सुकामदारा सावता रा आवक् जासी आपरणी पण रमत रैतीदीयें नहीं फेर समाचार सारा त्यारे सु लिला छा बाई रो काकीजी रो गीलाणो बाचजो डीला रो घणा जतन करावजो । गा यालडकें रै चोधरा रै कागद पतर सरब हुय गया छे परभात रो जालीयों ग्रावें छें । प्रोत हटोराम फोजदार यानशीघ सांसली भोमजी रो श्रासीस मूजरो-दास्त्रो मूहते लीलाधर वरडीयै जीवण रो मुजरो वाचजो श्रोमा चैनजो रो ग्रासीस वाचजो r । रावतजी रा रू०६०००) तो भरषी हुवा रू०२०००) भटारी

। रावतजो रारू०६०००) ता भरवा हुवा रू० २०००) महार जीनैस०१८८३ साल री उपर रतम कढाय फर भरसी

[(मैप्या जठमन से नोहर में मैश्या नयमल को वन से सुचित विवा है कि सभी मुस्सर्दियों पर भाख ना रूपया चढ़ा देने से स्थिति करात हा रहे। है। यो हजूर स्वयम ने मुस्सर्दिकों के उपर कुल ऐक लाल पत्मील हिरार नो आप बताई है ठवा महारीओं की चिठी हस बावत करती है। समाह हमनों ने चिरायतों ने देश वप नो बमाई ने भाषार पर तय की है। हमारी खारी बहियां देलकर हिसान लगाया है। अपने मोहर की हारमों ने जुल रूपीयां करेशकर हिसान लगाया है। अपने मोहर की हारमों ने जुल रूपीयां करेशकर हिसान लगाया है। अपने मोहर की हारमों ने जुल रूपीयां करेशना यों के स्थान के जहारी है। वर, अपने पाछ हो। एक भी पैसा देने को नहीं है। लगता है सभी मुस्सर्दियों भी इञ्जत लायेगी। फानुष्य विद त १८६२ ] व

# १ थी रामजीसाय छै

श स्वास्त श्री सरव श्रीपमा लायन भईवा जी वामाली श्री नपमन्त्री ची। वीनानेर मु लि॰ ॥ शईवा चेठमल देवकीतदन रो मुनरो वचावजो ग्रहा रा समाचार श्री ' जी रा तेज प्रताप पर भला छै धापरा सदा भला चाहीज श्रप्र च बागद श्राने देवीमीय साथे दीवो खे ने मु समाचार सारा जासीमा हुनी घोर मु ॥ नयमस वेद रे मैसरमी रा स्मीमा चोईस हुनार ठेहारीमा मा तद पाच हुनार है। तेनक प्रतार ने से हैं के लिए क

प्रस क्या वा महें।

मा तद पाच हजार रो रोजन पालको मोती वैठए रो मुरब (१) महाराग मुखानह ह नसम शस्त्र की चार्षिक स्थित चट्टत स्तर रो गयी थी। ट्रिने नमसीरियो पर पुरावे हिसान से न स्थाने प्रारम्य कर दिश के जानि विकीय पत्री को निशी सरीने से कुछ

ईतरी पकायत दरबार सु कराय दीवी थी सु झासोज सुद ५ नै पाच हजार रो रीजक तीन हजार तो सीरदारा रै गावा मै दोव हजार मै भाभटसर भाडसर पुनीयाण रो इयै तर्र जाव ठाहरीयो

E00) (800) छै पछै नयमल तो क्यो नहीं नै हीरचद धापर मत बारज करी ऐकायत में पाच हजार रो रीजक दीजे तो बगसीगीरी री खीजमत दे दीजे पर्छ फुरमायो ठीक छै सद बामोज सुद ५ गैनो पुवार रात रा दोत कटारी भठैं सूले गयो तद ऊवै घडी नथु वैद नै कैसरी खुवास बुलाय लायो मुजरो पटा बही रो केरा सुनयु कयो मनै तो पाच हजार रो रीजक पालखी घणी दे छै हु पटा बही ने काई करू मारै घर रो लोज जातो रवे मै तो बगसगीरी प्राखर हीरचढ कयो नहीं पछे श्रापस मैं साला घीजा हुवा नथु री मा ने हजुरीया लारे कवायी ऊबै कथो मा नै भोसवाला नै फलापै नहीं मारे बेटै मैं जीयो चावो तो पटा बही मत देओ जद रात रात तो दोत कटारी कोट राखी आसोज सुद ६ दीन ऊगा सावै मैगै नै पवार नै फुरमायो भईया साम धरमी छै पढीया री लीजमत छै लोक घोचा मारै ऊवारै घर जाय दोत कटारी दीया तद गैनो पवार भ्रठै घरे माने दोत कटारी दे गयो दीलासा फुरमाई तै मुजब देगयो रूपीया पाच गैने पवार नै दोत री नीखरावल कर दीया सु सुराणो हीरो श्रापणो भलो चावै नही ईसी वात स्णीजण मै परा आई हजर ग्ररज करी भईया राबार हजार रूपीया हुय जासी परा हजर मौनी नहीं कयो कुडी बात छै भईया रै घर मैं घन कठै सु भागो भोर सीहाकोटी नोहर खेदडा रीग्गी कुनाण रो लाजमी ताकीद सुसताव ऊधाय प्रोतजी नै मेलजो जैतपुर बाय भुकरकै रा रूपीया सताव सु वादै मगावजो त्रोत सुलतानमलजी री मासीस वाचजो सारी वात खुस र जो रूपीया सताव चीरा रा घातजो स० १८८४ रा आसोज सुद १०

ग माहाजन ठाकुर कर्ने घादमी सीताब मेल देजो । घोर पोडक रै नाई रो खलीता लीलाय गेला छा देवीसीघ रै गावा रो लीलीयो सु मालम हुवा लीलाए में आसी घोडा रेख तो मवा लाल री सीरदारा रे फटी छै सु रेख तो लागसी वठै तो रंगराज रो चुगला बीगाड रालीयो छे सु ठाकुरजी आवर्ष राखसी

। मतीरा चोला ऊठररा घणा चोला हुवै तो इव लागै तो मेलजो वबतारो आगै लीलो छो सुपाछो जाव आयो नही सु सताव मेलजो

। छाप पीतल री मेली छै सु पोचमी

मोहर

[बीकानेर से मैंच्या जेठमल ने रावतसर में मैंच्या नयमल को पत्र में जानकारी दी है कि सुराणा हीरा व कुछ लोगों के पढ़वान के कारण तनकरती का पर एक रात के लिये हाल से निकल गवा था। दरबार ने नयमल बैद से भीशेन हजार रूपये पेइकसी के रूप में लेने के बाद सालाना गांध हजार रूपये की प्राव की व्यवस्था करवी तब सुराणा हीरे ने कहा कि पाव हजार रूपये की प्राव की व्यवस्था कर ती तब सुराणा हीरे ने कहा कि पाव हजार रूपये की प्राव के व्यवस्था कर ती तब सुराणा हीरे ने कहा कि पाव हजार प्राव के रूप में हन् हे तनकर्शी का पद वे दिया जाये। तब भी हुदूर ने मानकर हमसे दवात, कटारी व पट्टा बही वापस ले ली। लेकिन नममल बैद व समनी मो ने पट्टा बही लेने से इन्कार कर दिया तब हुसरे दित मुक्द ये बीजे हमे बापिस पट्टा वा दी। सुराणा हीरे ने भी हुदूर को पात पर में बारह हुजार रूपये छिएं पढ़े है पर हिरार है हुपा से भी हुदूर ने बात को नही भाना। भोडा रेस सवा लास रूपये की तब हुई है जो सामनो से नमूत करने के लिये बाट दो जायेगी।—

# बीकानेर राज्य के सामन्तों से संबंधित पत्र

।। स्वस्त श्री सरव ग्रोपमा विराजमान गगाजल निरमलः पुन पोवत्र गत्र वीरामए। कै पीरतपाल ग्रसरए। सरए। व को पाघरण हदुकार रा सूरज घवदै विदा निधान बाहतर कला प्रवीण राठौड वंस रा तिलक अनैक ओपमा लाईक थी राज राजैसर माहराजाधिराज माहाराजा सरोमए। माहाराजाजी श्री श्री श्री थीं श्री श्री श्री १०० श्री गजसंघणो भाहराज कुवार श्री राजसघ जी चरण कमलाई ने गोव मलसीसर सु राठौड वखता नाहरसघोत जी लिलावतु मुजरो पाव भोक तसलीम अवधरजो जी घठा रा समाचार श्री माहराजकी रै तेज परताप कर मला छैजी श्री माहाराजाजी रा पानागगाजल ब्रारोगण रा सदा सरब दा धारोग चाहीजे जी अप्रईन्च ब्रापरी चाकर वदी जागा कर करपा मेह-रनानगी कुरमावी छो जैस विसेख फुरमावसोजी अप्रईन्त्र, आदमी भाईबान भाटी श्री कारखोने रूपीयो बाबत चाकर रे बैठो छै सु भान केतसाली हुई गांव भवला हुन्ना वसती परा माफक छै सु रूपीमो सभै नही जैस खांवदां स् अरज लियो छै जी स अठनरी खांबन्दा रै हकम सु हुबै जी रूपीया तयार छै जी जमांनें हुवा हपीया खावदां रा पेली सलुक कर देसू जी परा अस तो खावदो स ग्ररज छै जी चाकर रो डल पए। मांदगी सी छै जी जैस चाकर कदमां पण आई सको नहीं छै जी चाकर तो कदमा लागमी सुदन

षनहसी जी चाकर रै तो रात दन समरण साधदा रो छै जी वोहडतो परवानो म्हेरवानी कर दीरावसीजी समत १८३० वैसाख प्र॰ सदी =

> ग्ररज दास रा वलतसघ नाहर — सघोत री स० १८३० प्रवी सु १३

[गाव मतसीधर के ठाकुर बचतांग्रह पुत्र नाहरसिंह ने राठौड वस के तिलक बीकानेर महाराजा की गर्जासिंह को निवेदन पत्र लिखा है कि प्रापक यहा से आईदान भाटी कारखानी के क्योभी के लिसे प्रामा हुमा है। पर, इस वर्ष गांव की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण देने की स्थिति में नहीं हूं। सरीर अस्वस्थता के कारण व्यक्तित तौर पर आकर निवेदन करने थोस्थ मही हूं। बच्छी फसल होते ही रूपये जाकर कदमें में रख हूगा। इस वर्ष तो कुण करने छूट का परवाना मिजवानें वा कस्ट वर्ष रूगा। इस वर्ष तो कुण करने छूट का परवाना मिजवानें वा कस्ट वर्ष 1—वैशाख छुटि म, सवप् १८३०]

1.1

१ श्री रामजी ॥ स्वस्ति श्री चीरू भईका भाई जेठमल जोग्य गो॰ घनेरू सु

निषतु मईया नधमल रो राम-राम बाचजो प्रठा रा समाचार धी जी रा तेज परताप कर भला छै थोरा सवा भला चाहीज प्रपर कागद थोरो १ तो कोजू साम आयो कागद १ कासीद साम प्रायो गमाचार सारा वाचीया मुसदीया रा पीए प्राया तेमें नीसीयो वद कोसोरो अठे आसी सीरदारा ने केसी सु तो ठीक छै पए में तो मनसीसर बीन १० रेया तेमें दीन ६ तो ठवा हरें रो सरच दोयो पछ उत्तर दीयो सु मानु तो हरें रो सरच साव प्रायं कोई नहीं जद मा केमो सु माने मोदी करवी चीरे हीसाव प्रायो सरच याने ही लागवी ते उपर उन्ना था कई सु मारे अठे

सो डेरो खटावे नहीं बोई पाघरी जाव दीयो जद वोसीयो नै

बुलाय माहा मोदी कीयो जीकै दीन ३ तो दोरो सोरो काम चलायो पछै ऊर्व ई उतर दीयो दुजो कोई उधारो देए वाले मीलीयो नही जद मा दीठै सु ग्रागी नै तो वीनासरै फीरता फीरस तो ग्राघीन लागसी बीदासर हाली उठैमोदी 'करसा जदमै वीदासर ग्राया जद बीदासर रो सीरदार तो ग्रठ हो नै उठ होरे नै जगा बताई नहीं ने केयो सुधनेरू सारा सीरदार छै उठै ही हाकम छै सु थै उठ जावो उठै कोई जाब ठेरसी ते उपर मैं प्रठे माहा बद ५ घाया सारा सीरदार भेला हुवा या पढीहार भोमजी पण उनै दीन आयो छो सु सीरदार सारी मनसोबी कर थी हुनुर धरज दैस रै सरे रूखवाली लैएा री लीखाई थी तेरो जाब माजा मोहतै ग्यानमलजी माहकर आयी छै सु सीरदार पए सारा घरज कराय घरे गया था जीके झाज तथा सुवारै द्यासी मुघडे महेसदास ने खजानची चैनजी नै पए। घठै बुलाया छै जीके ही घठे सीरदारा सागै धासी सारा भठै भेला हय जाय कालसी तै मुजद काम चलु हुसी वीदासर सुकाम चलु हुवा पछै माहो कानी रा गावा मे चलु हुसी भीर रोमजी रै ऊठ मैलीयो खैसु ताकीदी सुजाव लीखाय मेलीयो ही हुसी रामजी रै आया मैं आगी नै जासा मलसीसर रो 'हरो कठाय दीयो सुभ्रोलभो दीरावणो सला खै पर्छ मुसदीया री मरजी आवै सु सही मानै तो मलसीसर रा खावणै दीयो नही भूखा रया जद भठे शाया हमे भठे मोदी कीयो छै रूपीया भाठ तथा दस तो मार्थ हुय चुका छै फीर रामजी रो बासी जीतरै मार्थ हुसी सु ताकीद सु बहीर कीयो हुसी वहोडता कागद समाचार वेगा दीजो मंत्रत १८६१ मीती गाह वद १० । श्रोर सीखा रा श्रसवार २ भोहा घद द नै श्रठे माहा कनै मागद रूपीया हजार छव रो क्षेर ग्रामा छै जीको केमी सुमानै दाएी घास पेटीया दीरावी मा कनै तो खरची कोई नही दीरावी नही तो मानै जाव दो सु जाब तो दीयो जावै नही मा मोदी कीयो भी

जीके सु ही दीरावा छा सु सारा समाचार श्री हजूर मालम ग्राधी तरे सु कर जाब ताकीद सु तीखाब मेसजी हसराज जी ने स्पीया २००) दीराबा तेरी खुसी हुई तुतो जान कोई जाब सकै नही कैंबे तो कवो सु गया सु सके नहीं और हजूर जायबी करें समाचार सारा बीगत बार नाखवी करें ""

 $\Box$ 

[गाद धनेरू से मैय्या नषमल ने भूपने छोटे भाई विरंजीय जेठमल को पत्र लिखकर यह सूचित किया है कि हमारा देश इस कारण इस याँव में या गया है, क्योंकि गाँव मलसीसर वालों ने डेरा खर्च देने से मना कर दिया था तथा बीदासर वालों ने डेरे के लिये स्थान न बताकर यहां भाने की सलाह दी थी। यहां सारे सामन्त रूखवा**की की भाछ देने के** प्रश्न पर विचार विमर्ग करने हेतु एकतित हुये थे तथा पढीहार भीमजी से बात करके दरबार में धपना निवेदन मेजा था। धाज दरबार से उत्तर मोहता म्पानमल की तरफ से बा गया हैं, लेकिन सभी सामन्त निवेदन लिलकर भगने-मपने ठीकालों में चते गये थे। श्रव वे पूनः भाव या कल मे लीटेंगे। मूं बढ़ा महेसदास तथा काजानवी चैनजी भी था रहे हूँ। सभी मिलकर जब निर्णय ले पार्वेने सभी (कर वसूनी का कार्य) प्रारम्य होगा । पहुने बीडा-सर में होगा फिर अपने को दिये यथे गांवों में गुरू होगा । मलसीसर वालों के वडे कल के कारण होंग भूला मरना पड़ा, इस कारण शिकायत करने वी इन्दा है। भागे मुरसद्दियों की मर्बी है। यहां मेरे पास विवलों की दुकडी के दो पुक्रसवार धार्य है जो जीविका-वेतन भक्ता की माथ कर रहे है पर मेरे पास तो इसको कोई व्यवस्था नहीं है। थी हजुर में पता करके जल्द मूचिन करना---माध बदि १०, संवत् १८६१]

<sup>(</sup>१) महाराजा सुरतिबहु ने निन्ती खेता के निर्माण के खर्च के निये सामती पर पीढ़ा रेख तथा क्खबाली माझ नाम के कर लगा दिये थे; जिसको सेवर सामतों में भारी सक्तोप फेला था।—भी. एस. एल. देवहा—बीवानेर की प्रवासिक व्यवस्था—पु० ६२

|                               | १ श्रीरामजी |      |        |      |
|-------------------------------|-------------|------|--------|------|
| । वीगत गाव माहाजन री सेहैं री | १८६         | ३रा  | पोस सु | द १  |
| सुकर हुता                     | घौटा        | पाला | ऊ ट    | जैंड |
| ४०४) रि। बैरीसाल सेरसीघोत     | 35          | १७१  | ₹₹     | १६०  |
| २००) रा। कीसनसिष सेरसीघोत     | १५          | ६७   | ₹₹     | ५६   |
| ६२) ए। डुगरसीय भवानीसीयोत     | O           | 8.3  | x      | 28   |
| ४१) ए। सवाईसिय भवानीसीयोत     | X           | १३   | ¥      | ሂ    |
| २३) ए। कुसलसीय साहबसीघोत      | २           | 3    | 2      | ą    |

¥

¥

१३) ए। सागरामसिष सुदरसिषीत ए। बखतसीय मार्यसीपीत

१३) एग जैसीय बीजसीयोत

**5**45) =48) १२) धादमी ४३ मैरोजगार २४) परबारो लरचै वेटीयारा ११॥) उटर भाडे रा ।।) नागदा रो दसती १ ३॥) यीकानेर सुमाहा जनेताई रसोई भाहाजन सु बीदासर गमासती साई

२॥) बीदासर सु सोभागदेरताई

२४)

550)

१२०) परबारा श्रमरचदजी मुहर्त जैसिघदास नै दीराया श्रागली बाकी पेटै

<sup>(</sup>१) सैनिक दस्ता

(000)

[महाजन पट्टे की सैनिक टुकडी के खर्च का पूरा ब्यौरा जो कि कुल १०००) रूपये का है। जो कि पौप सुदि १ से प्रास्म्य होता है\*\*\*\* "]

П

दफतर मडी

१ श्रीरामजी

मोहर

।। श्री दीवान वचनायत खारी पटी रै चीरे रा गावों रों गावो रो भोगती जीग्य तीया घोडा रेख रा घोडे १ रू० १००) १००। लैखे चुकाय देंजी

५०१)५०१।

रा ईसरीसघ जालमसघोत रि। सारूडेरी पटी = । रा चादसघ जोरावरसघोत करमसोत पटो गा। मीपरौ घोडा १२

208)2081

। र। रामसध सावतसघीन या। राहासर मदङ २

1 30€, 90€ र । सुवाईसघ गुमानसघीत गा । रोडो

१०१)१०१।

र । ग्रासकरण सुभकरणीन गा । हासासर

(१) घोड़ा रेख शासक ढारा प्रत्येन पट्टें दार से उनके राज्य में प्रति सैनिक दायित्वों के बदले लिया बाने वाला कर शा

१५१)१५१।

र । खेतसी सुवाईसघोत गा । सीह लवो

१५१)१५१।

र । माहाबतसघ कोलोणदासोत गा । चार कडरो वास

१०१)१०१।

र। जालमसघ लालसघोत गा। चरकडे रो वास दुजो २५)२५।

र । सुलतोणसघ रामसघोत गा । टाट

१०१)१०१।

र। उदेसघ जगतसघोत गा। दासणु

२०१)२०१।

र। चतरसघ नवलसघोत गा। दाहवो

१०१)१०१। भाटी सभुसम सीरदारसघोत गा। खारो व सनीय रो

१०१)१०१।

। भाटी रूघनाथसघ नाहरसघोत गा। कवल सीसर

५१)५१।

देरावरीयो अलेसघ अमेदसधीत गा । देसलसर रो बास १०१)१०१ ।

भाटी प्रतापसथ हीदुमधीत गा । देसलसर रो बास ४०१)४०१।

र। जैतसघ भोमसघोत गा। ककुरा वास

808)8081

र । सालमसघ हीमतसघोत गा । वकुरो बास

२०१)२०१। श्री भ्रमोनीसघजी गा। ढीगसरी रो पटो

२४१)२४१।

र । सतीदान भगवतसंघीत गा । मादली

1 308 (308 र। करणीसघ जोरावरसंघीत गी.। ऊधासर

808)8081

र.। कुसलसंघ अनोपसंघोत प्रथीराज करणीसंघोत गी। सोभोगो

२०१)२०१।

सीसोदीयो भानीसंघ गी.। फूदस्

202)202 1

भाटी बीजैसघ जोघसंघीत गी। भोमटसर

208)808 1

हठीसघ वेरीसालोत गी.। मीनांग

202)2021 गी.। जेगले रो बास गोगलीयो रो

24)241

भाटी कमोजोघसंघोत गी.। भीयक

१५१)१५१। गी। गीगासर रा पाह १०१)१०१। गी.। प्रावासर रा गहैलोत

५१) ५१। गी। मुजासर रो ब्रहीर गाहड

१०१)१०१ । गी.। वीकासरीयो चारमो रो

808 808 1

माटी भानीसंघ कीरतसंघीत संभुसंघ सीरदार सघीत गी।

जोगलू रा वास २ २०१)२०१ ।

र । हरावतसघ सनोपसधीत सांईदासीत गी.। पीयरासर २५)२५।

### ईये भात चुकाय देजो स० १८६४ पोह वद ११

### गी। १) रू १) २। तलव रा देजो टी। २। राजदेजी

[महाराजा की सरफ से यह बादेश दिया जाता है नि बीरा सारी पटी ने गोवो ने पट्टायत घोडा रेसा शति घोडा रू० १००) घुका दें।

प्रति गांव तलब के एक रूपया दो टका दें।]

П

#### । थी रामजी साय छै

॥ स्वरित श्री सरक फ्रोपमा विराजमान पुज मईमाजी भाईजी श्री नयमल जी चरण पचलाय मु बीदासर सु तया हुन मी भईया जेठमल लिगलु मुजरो प्रवसारती कठा रा समाचार श्री जी रा तेज परताप कर मला छै श्रापरा सदा भला झारोग्य चाहीज धापरा डीला रा पणा जतन करावजो मुदार सारी डीला सु छै । प्रभच कायद झापरी कासीद सावे धायो छो जठा पछे झायो नही सु दीरावसी और प्राप लिखियो थो दसराव उपर प्रोठी मेलजो सो शोठी मेलीया छै सु सारो जाव साल पको नर प्रावजो भोर देरो अठै बैठा नु मास १ एव हुवो सु हुनोज काम चलु न हुवो सु ग्राप लिखीयो थो सारी जाव पको कराय सास मु सारो जाव पको कराय सास सु सु सारो जाव पको कराय सास सु सारो जाव पत्र सिय सारो सारावर्जी प्रभरवद्यों रो कामर बायो जीए में लिखियो यो सीरदार सारा ग्रठ ही छै सु हुने सीरदार सु तत्रलाय सारो यो सीरदार सारा ग्रठ ही छै सु हुने सीरदार सु तत्रलाय सारो

<sup>(</sup>१) घोडा रेख शासक द्वारा प्रत्येक पट्टायत से उनसे राज्य के प्रति सैनिक दायित्वों के बदले में लिया जाने वाला कर था।

जाय पको खरै घात थानु लिखसा सोहरा काम चलु हुए जासी सु सीरदारा सु जाव ताराचंदजी श्रमरचंदजी कीयो ई हुसी जाय पको सरे न पढीयो हुवै तो ताराचंदजी अमरचदजी नै वैईजो स हमे घणी ढील करण मै फायदो न छै हमार तो मोसम छै स दीन काढ़एा मैं तको न छै पछै उणारी मरजी री बात छै श्रीर ग्रापरे डील पीएा बलकुल ग्राराम हवी हमी ग्रोर ग्रठै सुणीजै छे वीदावता सारानुधामोज मुद ११ न सील हमी सूग्रमरचदजी नुकया सु मारो जाब पको कीया पछुँ सीख दराया सीरदारा सु रखवाली रो जाय खरै पड़ीया वीना मीख हुसी तो पछ्नै तो कंई बात रो पल दीसै नहीं ग्रीर बीदाहद री रूखवाली रो जाव सीरदारा सु ठाहरीयो हुवै घोडा रेख वा गुवाड़ी दीठ तो गुवाडीयो री जाब ठैरे तो गावा री गुवाडिया री नकल उतार लावजो भ्रोर घोडा रेख ठाहरी हुवै नै सापती बीदाहद रो काम आया नु सोपे सो प्रोठी २ दीयेक रीएामलमरीया काम वाला लेता धावजो पीण जाव साल दीय च्यार दीन लगावजी पीए। ब्राप पको कर भावजी नै जाब मरे पड़ीया बीनाई तो मै मठ बैठाहीज छा भौर लाडलानीयो ध रो डर गावा में घणों छ तील सु बदुकावाला बेलि तीन मेलीया छै पल १ सीरदारो १ ममेरो ब्रोर समाचार सारा मुख बचना येली केहैसी भ्रोर कागद १ ऐक ताराचंदजी श्रमरचन्दजी रै नावै धै सुकाम खरै न पडीयो हुवै तो परो देजो कोहीला ७ सात गुवारफली मेली छै सु पोचमी श्रोर श्रापरै वीचार मै श्रावे तो श्री . हजुर मुजरो करता ग्रावजो बैद घमडसीजी नुकैएा सुरान रो जाव राखबो कीजो बोहडता कागद समाचार पाछा ताकीद मु दीरावजो

<sup>(</sup>१) शेलावटी के लाडखानियों ने बीकानेर राज्य में पूर्वी प्राप में लूटमार करके बहुत ग्रातक फैला रखा था।— दयालदास क्यात (ग्रप्त ) पु॰ ११४, १३५–घ॰ स॰ पु॰ बी॰

।। स० १८६४ रा आसोज सुद ८

। श्रोर आपणो तो थी दरवार रो श्रासरो छै ऊसीलो तो कोई छै नहीं नै श्रठे सुणीजे छै गोरघरदास आसी वा श्रोर नीरायत श्रासी मुदरवार छुँ आपणी तो दोढ तो श्री दरवार ताड़ी छूँ श्रापण तो कोई कारण नहीं आयी बीदाहद ही घरणी छै नै सापती थीदाहद रो काम पीरण दरवार सोपसी तो पीण कर देमा

। व्यासजी श्री बलदेवजी सुपगे लागगो वाचजो सदा कीरपा म्हेरवानगी राखो जीण या बसेख रखावजो

। व्यासजी श्री सीवदोनजी सु पगे लागगो वाचजो सदा हेत ईकलास राखो जोण था बीसेख रखावजो

गिन बीदासर से मैरया जैठमल ने बीनानेर में सपने वहें भाई नपमल को पत्र लिखकर सुचित किया है कि मुक्ते यहा ठहरे हुवे एक मास हो गया है पर कार्य (कर-बनूली) का प्रारम्भ नहीं हो सका है। बापने भी जिला या नि बीदावत सामन्तों से पूर्ण तय होने के बाद ही कार्य गुरू हो सकेगा । ताराचदजी ध्रमरचदजी (बीबान)ने भी पत्र भेजकर यही लिखा है कि सभी बीदावत सामन्त यहा आये हवे है तथा बात-चीत करके अन्तिम निर्णय लिया जायेगा । माप ताराचदजी समरचदजी से कहना कि भीघ निर्मुंग ले, क्योकि सभी जमाना है, बक्त निकालने में लाभ नहीं है। भागे जनकी मर्जी है। यहा सुना जा रहा हैं कि बीदावत सामन्ती को विदाई प्रश्वित सुदि ११ को होगी। उनसे यह भी कहियेगा कि सामन्ती ने साथ बात पनकी हुये बिका यहां से कुछ पल्ले पढने वाला नहीं है। ध्रमर रूप-बाली भाछ गुवाडी ब्रन्सार वसूत की जानी है तो गुवाबियों के नामी की सकल लेहर धाना नवा दो रिज्ञमलसरिया सैनिको को भी साथ लाना । यहा के गाना में लाउखानियों का बातक छाया हुवा है। अपना तो दरबार पर ही ग्रासरा है तथा वहा तक ही दौड है। ग्रगर कार्य ग्राधी बीदावती क्षेत्र के तिये मिला तब भी श्रच्छा तथा पूरा मिल तब भी श्रच्छा ।---श्रश्वित सुदि ६, १८६४]

।। स्विस्त थी सरव ग्रोपमा लायव भईया जी भाई श्री नयमल जी ची. बीकानेर सु भईया जेठमल देवकीनदन लि॰ ॥ मुजरो बचावजो ग्रठा रा समाचार श्री-जी रा तेज परताप कर भला छै ग्रापरा सदा भला चाहीजै। उपच कागद ग्रागै कासीद साथै दीना छै तीका सुमारा समाचार जासीया हुसी ग्रीर श्री हजर सु फुरमायो छै सीव्या सु काधल हुणवतसंघ सोईदासीत गीण श्रायो तीकी झाल सरव कबुल छै भादरारै पटै मै वा रूपीया ठाहरै सु प्राधा हुवे नै दोजसी भादरा रो कोम हुवा पर्छ सीघमुख ददेरवो सरसलो बीना हुकम चालै तीवा नै सभावर कीजसी नै पर्छ सीकरवाटी मै ले जासा सुलाखा रूपीया याने दीरासा ईसी प्रवाई चुनीलाल नै देजो चुनीलाल नै घर्गी राजी राखजी स्रोर कागद गा. ग्रमरपुरै रे चारला रा ब्राज कराय राखा छै सु हमै कासीद ग्रासी तै माथै चाता छा मु॰ ।। श्री धर्मसंघ जी चेन जी प्वामजी सुसीसटाचार राखजो श्रोर खारी पटी मगरे रा ग्रटक रा गाव व । मगरै रा सोपीया तीका सीपाई तो मेलीयाइज छै परा दीन दस पन्नरे मा गया बीना काम ताबै तो श्रासी नहीं सु थे लीलो तो जाय प्रावा और प्रभैसंघजी खुवास जी रामकरणदास उठै प्राया छै सुहमै भादरा रो जाव साल ग्रापरो करसी ही भापने कैहे जे माफक थोई ऊवा री गोर पीठ नोहर रेवै जीतरै राखजो वा भादरा जाय लागै ने योनै कोई समाचार देवे तो जाव करजो वा श्री हजुर सु ग्रठै हुकम ग्रावै ते माफक बदगी करजो काम सापतै रा तो मालक भादरा रा ऊवै छै हीज सु श्री दरबार री तपस्या सु भादरा श्रासी वा भादरा री बात हुसी दीसे छै था तो चानरी बाछी कीवी चुनीलाल जी ने बडो राजी राखीयो थारो रखीयो चुनोलाल रयो स० १८७२, भादवा सूद ५

[धीकानेर से मैन्या जेठमल ने नोहर में मैन्या नयमल को पत्र तिस कर मूचित किया है कि भादरा विजय के पश्चात दरबार को सेना सिक्यों की सेना के साथ सीमपुत व ददेवा को नियनित व करेगी। फिर सीकर के क्षेत्र में लायेगे, जहां चालों की धाय होगी। धाय धमपीसह, चुन्नीलाल व नेजी सुवासजी से धम्बी तरह से विषटाचार रखना। धमपीहहनी खुतासजी रामन रखना ने हिर पहुंचे हैं, वे स्वयम् भादरा के बारे में बात-चीत कर लेंगे। मार्च के बात में बात कर लेंगे। मार्च के बात हमें सोचे बात हमें सोचे स्वय हैं, जहां बिना गये वसूनी बा कार्य सम्मव नहीं होगा।— मायुवा खुदि प्र, सवत् १७०२ ]

।। स्वस्ति श्री भईवा श्री नयमलजी जोग्या लिखतु मुहेता प्रभैसीय मोहोबतसीय जुहार बाचजो श्रठा रा समाचार थी" जी रै तेज प्रताप सु भला छै घोहारा सदा भला चाहीजै उपच कागद थोहारो पढीहार चैनरामजी सामो थो सुव जनस बर्ट ब्रायो तैरा समाचार साराई श्री हज़र मालूम कीया था लीखो पटीयालै री फीज गा। गाधी श्राय उतरी छै जीतासव नोहर सीखा री फोज सु भागो छै मु श्री दरबार री फोज री साकीद कर छै सताब सामल हुवे सु सीख चहुडसघ भ् चूरू है तैनु तो हुकम पोहती छै सताब पटीयालै री फोज सामल हयजो नै सीसटाचार मोरलोई करणो फोज भादरा लागसी तेरी मोकली मैंहदलाई करजो नै मठै सुहाकम नै सार कीयो छै मुप्ता फोज ले सताब आयो छै जैज न छै थी दरबार रो हकम उवा नै भादरा लागण रो छंस भलई लागो भादरा रा बदरवा छ देस रो बीगाड मोकलो करजो धोर हमें फोज भादरा ताकीद स लागे उपाय करणो पहली तो करणपूरी मारै गाव में सीरदार व। दुजो हाथ ग्रावै तेनु पकड लेगा व।

<sup>(</sup>१) गाव गधीली जो उस समय बीकानेर राज्य की हिसार के साथ लगती हुई सीमा पर स्थित था।

<sup>(</sup>२) सिक्य जीतासिंह व चुहडसिंह राज्य की सेवा मे थे।

हाय न पडतो मार नालगा ईये मै घगी चाकरी छै समाचार साहणी सुलताने नु थी हजूर सु फुरमाया छैसु धाने कहसी पछ ये नोहर सु साहासी अमरें नुव। गोठारी, सीतोकीराम नै पटीयालै री फोज मैं मेल ईये गाव रो जाव लीखो छो ते मुजब करावरागे फोज भादरा लगावरागी औं जाव कागद रा व ठेई जाहार न करणा थारै मन मै राखणा श्री हजुर सु फुरमाया छै सुधे उदा सुमोकलो सीसटाचार करजो ने घो जाद लीखो जैरी मोकली हरसाय देर साय देजो जवानु फेर भजीतपुर रो दलजी हरणवतसय छैतानुषरण मेलजो फोज मैन कररणपुर रो आव भलव सुकरजो उघाड न ग्रावण देखो समाचार सारा लास स्कै पा मुलताण नु फुरमाया छ मु कहैसी जु करजो स० १८७२ भादवा बढी ७

बिनानेर से मोहता सभयसिंह व मोहब्बतसिंह (दीवान) ने नोहर के हवलदार मैंग्या नयमल के पत्र के उत्तर में शह लिखा है कि माहाराजा को पटियाला सिक्खो नी फीज के बधीली पहचने का समाचार दे दिया गया है। स्राप इनसे पूर्णं शिष्टाचार रखना। दरकार के यूलाने पर यह सेना ग्राई है। नोहर ना जीतसिंह व कुरू का चूहडसिंह सिक्स भी भादरा मे बाकर इनसे मिल जायेंगे । सिक्स सेना भादरा पर बाक्मण करेगी। जमसे पूर्व करएएपुरे मे जो सामन्त एकत्रित हैं, उन्हे पकडने का प्रयत्न करना । जो न पकड में आदे उन्हें मार डालना । यह दरवार के लिये बडी चाकरी होगी। प्राप भारी वार्ते गुप्त रखना। समाचार खास एनके के मलावा सुलताणा कहेगा ।- भादुवा वदि ७, सवत १८७२]

१ शीरामजी

।। दसकत खास भईयै नयु दीसी थारो काग पुवास रौमकरण पडयार चैने सामो छो जावरी फोजगाधी स्राय उतरी तैरी हकीकत सारी मालम हुई सु दुरसछ अठैसु मोहतै अभैसिष पुवास

<sup>(</sup>१) साह्यी ग्रमरा व सुलताणा राज्य ग्रस्तबल विभाग ने ग्रधिकारी थे।

रामकरण हजुर है एग ग्ररज विनती करण नु आयो छो सु सताव वा हैं विदा करा छा सु नीहर थारै कनै सवाव सामल हुसी तु सारी बात री जमा पातर रापे जाबतो चो की पीहर रो घणो रापणो दुजो जान्री फोज सुं घणो सिसटाचार रापणो बडै महाराज रा राजा श्रमरसिंघ सुपाघ छी सुग्रै जाब दरबार रै फायदै रो ही करसी त्रया सुं हतारय निरंतर पण रा समाचार सिसटाचार मनल साची करेेेें हुकम छ भादरा करेंगपुर नु सजावार प्रवल तरै करावणा छै स्रागै सु स्र हराम खोरारी झौलाद चालै नहीं तेरा आब सवाल साहगी सुलताणै न फरमाय वा दै मेलीयो छै सुकहसी सुसरव साच जाणे वा कागदा सुजाण तै माफक जाब करणो जाव्दी फीज मै फूरमायो छै जै माफक जाब साहणी ग्रमरै नुकहर फोज मैं चुनीलाल कनै मेलएों पैहल सुतो करणपुर मै श्रमल कर लेगी बरीसाल हराम योर रा टाबरा नै कीयेन पोहचावरा। पछै भादरा लागरा। इतरै हाकम फोज सताब नोहर दरवार री आर्य खेतु कही बात रो

सको रापे ना स० १८७२ मिति भादवा बद ७

? दसकतपान

...

विकानेर के महाराजा ( सुरतसिंह ) ने अपने विशेष हस्ताक्षर से पत्र भिजवाकर नीहर के हवलदार मैग्या नथमल को यह भादेश दिया है कि वह गधीली म उतरी पटियाले के सिक्खो की कीज के साथ भक्छा शिष्टाचार रखें । पटियाले के राजा श्रमरसिंह की बड़े महाराजा (गर्जसिंह) के साथ गाडी मित्रता थी। करणपुरै व मादरा का मामला इनकी सहायता से इस तरह से तम करना कि उन हरामखोरी (विद्रोही ठाकुरी) की भ्रौलाद वहा रह न पार्ये । पहले करणपुरे को निवटकर फिर भादरा लगना। वत्रवाहक साहणी सुनताणा इस सम्बन्ध मे विस्तार से धौर सूचित करेगा। दरबार की सेना भी वहा पहुच रही है।-- मादवा बदि ७, १८७२]

11 स्विस्त श्री भाईया श्री नयमलजी जोग १ लि। मुह्ता श्रमेसघ मोहबत सम जुहार वामजो मठा समाचार श्री जी सहायवो रेतेज प्रताप वर भाला छै थोहोरा सदा मला चाहीजे उपम कावद योहोरो मी भादवा वद १ रो लीलो ध्रायो समाचार सारा श्री हजुरसालम कीया घोर घोहो लीलो धीलो री फज तो गी। गोधीली भाय उतरी छै नै उकील सील जीता सम नोहर धायो छै सुझ्यो सु कीसी ते सीसटाचार करण तारा श्री हजुर सु फुरमायो छ क्को १ लास तो योहो सोमो मी भादवा वद १ रो लीलो सोहणी सुलतान सु इनायत हुवो छै तमे समाचार सारा लीला छे न फेर श्रो कावद मालम हुवो तारै छुरमायो छै सीलो सु सीसटाचार प्रणी करणी श्रठ उठ रो तो इकहोज राहा छै सु काई बात री दुजागरी मतो राल जो काम श्री दरवर रो थोरो जाए। जो

#### मी भादवाबद = रत्

जाव सवाज तो साहाणी सुजताण सामै जास दसकता सुवा सुजताण मुफुरमाया छा सुकह याई हुसी रसत पाणी नोहर सुवा देस में लीज देजो गावा में सुरसत फोज में सताव जमाजातर राख तावें हैतारथ एक तो में कही बात री कसर म राग्ने म्हारे पाग री प्राण छै ईये चानरी में जी को जाकर कसर मही बात री राजसी मुम्हारे पीडरो बुरेकीया रो बोस लागसी करणपुर फोज रो अस सताव प्राव छै ईतरें मोहर में स्वाम राग्ने से सताव राग्ने हाकम सताव प्राव छै ईतरें मोहर में स्वाम रो सो सो का छु हो से साम कराये जुयाने प्राणी तरलाई हुवें प्रजीतपुर रे सिरदार में यार सामल सताब सु कर

दीये दुजा जाब सवाल कागद सुं बाचसी गावुया वद ६ । कीसीद नै कासीदी ग्रठ न स॰ १८७२ दीवी छै उठे पर देजो १ भईया गावुया वर १

। नोहर ने छै

[बीकानेर से दीवान भोहता धमयसिंह व मोहव्यतीसह ने नोहर के हुक्तदार पैय्या नयसन को उसके पत्र के उत्तर से मूखित किया है कि धापने पूछा है कि गयीवी में उत्तरी पढ़ीयांने की सिक्खों की सेना से कैसा बती किया जाये, उत्तका वकील जीतासिंह में नोहर धा पहुंचा है, भी हजूर ने वह साता सुकतर प्रादेश दिया है कि उनके साथ पूरे विश्वास कर पाता किया जायेगा। धापके जिये सास करका सोहली सुनतर कर कर पाता किया जायेगा। धापके जिये सास करका सोहली सुनतान कर का रहा है।

(महाराजा की तरक से इस पत्र में टिप्पणी सक्षिप्त में निस्न प्रकार से ग्राकित है)

समाचार ब्रापको स्नाध रूपने व सहाची मुलताने से प्राप्त होंगे।
नीहर मे रसद व पानी के सियं देश में लिख देगा। वायों मे सेना को पूरी
स्ववस्थित तरह से रखना। इस चाकरों मे किसी प्रकार की कसी न प्राप्त ।
मेरे पैरे की सोगण है। प्रमार इसमें कभी रही तो नेरे पिड के बुरे का
सीध लगेगा। बरबार के जितने भी आवसी नोहर में हैं, उनहें सैना में
सिन्मित कर लेगा !—आदवा बिस है, सबस १ ५०२ ]

.

१ श्री रामजी

।। स्विस्ति थी सरव शोषमा लायक भईषाजी वाभाजी श्री नथमत ची बीकानेर सु भईया जेठमल लि। मुजरो वाचजो

<sup>(</sup>१) महाराजा सूरतिवह ने मादरा, करराणुरा, चूरू सवा हरासर के अनुरी के निरन्तर विज्ञीतों को देसते हुने पटियामें से विमयों की रोजन सहाध्याप्तयं जुलाई थी। — औ० एय० एस० देसदा — जीकालेर राज्य की प्रवासित्व व्यवस्था ( अप्रकाशित श्रीध प्रवस्थ ) राजक विश्वविद्यालय)—पु० १९-१२

ग्रठा रा समाचार श्री——जो रा तेज प्रताप कर भला छै ग्रापरा सदा भला चाहीजै । अप्रच हमार इला महीना मै कटकी नीराठ गैहेरी मचाय दीवी ने गाव यीराण जबरामर पाच सात कटक साजता बैठे ही रया नै ठाकुरा अनोपसीघजा री त्रफ रा समाचार काचा सणीया नै ठावुरा श्री अभैसीघजी ऊदास हुवा तै उप गाव थीराणो जबरासर ग्रभैसोघ जी नै दीना सु हमार चाकरी रो बलत है सुकाई चाकरी कर देखानों तो आ बखत छैगाव पाछा सताव लीखज जासी मु अं समाचार ठाकूर अनोपमीघजी नै भात-भात लीखजो स हमार चाकरी रो बखन छै स चाकरी करो तो घणे काम री बात छै ईए। चाकरी सुधी हजुर घरा। खुस हुसी मु ब्राप भात भात समकाय लीखजो कागद १ श्री दरबार रो छै स्मेल देजो ठाकूर अने पशीचजी नै श्रीर कसबै रो जावती घणी राखजो वाहरलै कोट मै श्रादमी थोडा छै सु श्रादमी दीन दस पनरै राज देजो बोहहता कागद देजो कटक पलास रो कदास सकी घणी हुनै मोहर ने पालती रागावा री खेड वा बाड कर लेजी राठा रो भरोमो राखगा नही बोहडता नागद देजो स० १८७३ पोहो सद ५

[बीकानेर से भैय्या जेठमत ने नोहर के हुबतदार सैय्या तथमत को सूचित किया है कि इन महिनों में उत्पात बहुत मचा है। ठाकुर सनुभांनह ने रूप को देखनर मोहला सम्बत्धिह बहुत निरास हुने है तथा करने भारते के अपने पास रख्य किया है। साथ ठाजुर को बहे कि यह समय राज्य सेवा का है। इसना करने में डीका न पहनी चाहिये। सार उन्होंने सवा सच्छी भी तो याव वापिस मिल जायेंगे। महाराजा चट्टत समस होंगे। सार नोहर कमबे की सुरक्षा के पूरे यहर करना। पहना (रिक्टारी) क आक्रमण ना सन्देह यहता जा रहा है।—पोरा सुदि ४, सवत १९७३]

१ थी रामजी

॥ स्वास्ति श्री सरव जोपमा साया ठावुरी राज श्री मभैसीपजी भईवाजी श्री नवमत्रजी जोग्व मो शीराण रे हेरी सु तिसत् पटाण नीजमनी मीन सहमगीच रो मुजरी वाचजी प्रदे रा समाचार भी---- वी साहबो दे तेज प्रताप सुभला छै राज रा सदा भला चाहीजै उप्रच नागद राज रो धायो समाचार याचीया प्राप सीसी धनोपसंघ बतारी १० देन री मारी छै दुजा देस रो बीगाड मोक्लो बीयो छ मुधी दरबार रो फायदो हुये सु गरजो थी हजुर रै हुकम माफर वा थोहरी गला मै गुलै ज माफा बात ठरावजो मेहे चोहोरी सला रो रोह छी सुदुरस छ बात हुती सु थी दरबार नै हरम माफर हुती बाप मोटोरे सामेल रो होज गो। बीनु मेहअरासर रा बलद ६ बीर राली रा ले गया था सुद्राज गढ़हीयो चेनो ले बायो छ दु सरफ दोड मने हुई छ फेर माज बनलायण करनी जारी पुठे सु हुमी जीमी जाब सीपा छो प्राप लीको गेनसम्बद्धी बजीतसंघजी था सनै होज छ फेर मने युमामी तो 🕆 बाय जास बाप मोहोरे सामल छो ऊठे वैठो ने ही सला बुलाय लेगा ग्रठै रा नाम पड़सी तो भापने लीग देगा सु म्राप ग्रटै म्राय ही जासी मीर राजपुर वेगाी वानी मनवार दोडीया तेरो झोलगो लीगो सु मोहोने पुछीयो नही झापरे मते सु परा गया राठो रानी दोनीयो दी मुखी जारो मोहोतो योते रो म्रोलभो लीग्वीयो ई हमै श्राप लीखी सो मनै कर देयु मागै तो मारारै उपर कर बीना पुछीयो दोडीयो छै भ्रोर भसवार ४० री लीग्बी मुठीक छै मेलाय देनां ब्रोर गर्घेली मे पोसी रो सडावो छै जेरा ममाचार लीखा सुठीक छै बाप लीगी फेर थे चोकस ठीक मगाय लेजो सुठीक छे बादमी मेलसा बजीतसीय नाहरमीय ने बुलाया सुद्रस छै ईक जीए। ने भेलो छो बोहडतो कागद देजो स॰ १८७४ धामाड वद १२ रात

। ब्रोर भायसो १ नगारी मूडण वासता जरूर सु मैलाजी ढील न करणो कोस २ मोल ले वारा कराय ताकीद सु मैलाय देजो घठे वारो सीना नीराठ फोडा पडे छैं नाएगे लागसी सु मेह देसा पीण भायसो नोस नेम मेलावजो

। योर गषीली सु गढडीयो चेनो ग्रामो छै सुनीजमस्रोजी ने बुलाया छै सु बार्रक नहीं ग्राप मसारे जाव सीख देजो प्रमाति जाव श्राया रह सु नाम करजो रू०।।=) ग्रस्तरे श्राना दस काशीद ने देजो

[गात थीराणे ने गीजामला पठान तथा लडवाँसह विक्ल ने मोहता प्रमयतिह तथा स्रेत्या नयमल को पत्र द्वारा बरुसाया है कि ठानुर प्रत्यविह से विक्त वेंगी ही कार्यवाह की जायेगी; जिससे राज ने साम ही तथां प्राथकी स्वाह हो। प्रमूर्णाहर देखा से बहुत उरगात सच्या रहा, है। प्राप्त यो की तिलाह तथां से विद्रा की राजपुरा यानु वे दोडने की सिल्ही है की सही है, पर उन्होंने हमारे से विना पूछे यह कार्य किया है। प्राणे समना कर दिया जायेगा। — प्रायाह वदि १९, राज, सबद १९७४]

ΓJ

१ श्री रामजी

ा। स्वन्ति थी सरस ग्रीपमा विराजमाम (लामक मईपा जी वामाजी थी नवमनजी चीरू देवनीनदण की बीनानेर मु भईपा जैठमल लि।। मुजरो वाक्वो घठारा समाचार थी. ं जी रा तेज प्रताप कर भना छै धापरा सदा मना चाहीजै। गप्रक कागव पापरा कागीद थासे साथे थाया समाचार साग थी हजूर मालम कीया रा। धनीपसीप रं वालं री वा घदीठ पच री हकीगत पोरों सु सरव थी हजूर मालम कीवी सु वहा खुम हुवा फुरमाथो थापरो बीयों ने पोचसी फेर फुरमायों छे रात दीन थादमी गधीली मेल खबर मगायवी राजो जगती पारो बैठो छे सु जवाने परा तीन देवां कदार देही छै सु हुवा पारे छै सु जीवस्ए में मदस्क न

छै सुमर जावै तो ही ग्राछो मुमर जावै तो समाचार पोहोरा मै थर्ड देजो थी हजुर मुफुरमायो छौ घोर भादरारावाजटा री फौज रावासीधमुख ददरेवे रासमाचार लीखाया सुमालम कीया देवी सा द्यापने लीखे छै सुसीधमुख वदरेवे रा भादरा री मदा करें छ सुदोड करा वा मजावार करास् श्री हजुर सु फुरमायो छ लिख देजो सु सजावार करो भोमजी नै पर्ए फुरमायो छो फेर सोमजी नै पैल नेहे देजो फेर जायत सारू हारमा री कागद लीखाय मेलीयो छै स् पीचसी फुरमायो छो भोमजी ने समाचार फुरमायो ही छै फेर थे लीखजो भोमजी सामल रैहै जो नै देवीसा वन असवार पोचसे साप्तसै बुलाय ऐका दतो कटक नै सभावर करणो नै फेर कोई कारज बणावए।। साहा हुकमचद प्रठे सु तो चढीया नै दीन घरणा हुवा सु तोपलानो वा श्रसगर सुभरासर यहमै पोहोती छै सुहमे सताब द्यामी गाव घोले रै लीचीया रै उरो छै मुध्राज घडसी तोप १ ग्रसवार २०० पीयादी ४०० ईतरो नो लोक भेलो हुय गयो छै फेर लोक भेलो हुतो जामी। भ्रोर पटका देस लुट लीनो तैरा समाचार सारा श्री हजुर मालम कीया सुफुरमायो छै कटना नै सर्जवार करसा एक मा तरक री फीज कदावालीय पड़ी छै सू जमसेरखा परी जाबै तो वडी बात हुवै कुहीक फोज बीदावतो मे ब्राग पडी छ सु परी जावै तो देस रो बदो वसत हवे नै हकमचद ऊवे पासे आवे छ स् कटक धहतै नीसरतै री भाल देखो वा काम पडीया ऊठै रा पण असवारा सु पीड़ो करजो सलासुत हुकमचद सु कागद पतर रायजो बोहडता कागद देजो सं० १८७३ पोही बद १४

[बीकानेर से मैय्या जेठमल ने नोहर के हुवलदार मैय्या नयमल को मूचित किया है कि घापके सारे समाचार श्री हजूर की जानकारी में बता दिये गये हैं। दरबार घापसे बहुत असल हुवे हैं। वेनीसिंह को लिल देता सारे समाचार कहेंगे। ब्राह हुकमचन्द तोपखाने व सवारों के साथ वहा पहुंचने वाले हैं। बाव धोलेरों में शीचों पढ़ाव डाले बेठे हैं। उद्धवालिये में दुकों की फीब पड़ी हैं। वसवेराला चला वाये तो सकट टले। बीवानती सेंच म बुख दुक्तिया और है प्रवार वो चला वाये तो राज्य में शान्ति व व्यवस्था लायु करने में शहायता मिले।—योष क्षेत्रि १४, सबस १९७३ |

वि भादरा की मदद करने वाले सीधमुख व द्वदेवे को दण्डित करें। भोमजी

•

## बीकानेर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था व समस्याश्रों से सम्वन्धित पत्र

।। सं० १८१३ मिती श्रावला बदि २ सूभ दिने धनकनाम्

१ श्री रामजी

पार साल उधारलीक नाम गाव केसरदेसर राहितरो नावो पासे ग्रिह !! । रूपीया २४) ग्रस्तरे रूपीया चोवीस ग्राकरा गजसाही पुरा स्हैसा दिणे भात नाव पनावी छै रू० ४॥)। ग्रखरे साढी च्यार दामो हरदाससी कस्वो रू० १।।) डोड जीवस हरदाससो कसवो रू० ३ ) ग्रम्बरे रूपीया तीन नरायसा रोमाणी कसूबी रू० ४।।) ग्रसरे रूपीया साढी च्यार खीवसी रामचदाएी भाकर रू० ४।।) ग्रखरे रूपीया साढी च्यार हरजी भागवाणी नसवो रू॰ ३ ) ग्रखरे रूपीया तीन उगरो डिसेरामी देदड रू० ३ ी ग्रखरे हपीया तीन रामो गोदारी रू० २४) दिए। भोत नोव पनावी बीज खाजेर वासते उधारा दीया छै सुठीक सं० १८१४ मिती मगसर वदि १ देसी उप्रायस राखसी तो व्याज मा० १ रूपीये ऐक पईमौ ऐक प्राणो थीक उटक करए। पार्व नही रूपीया देस प्रदेस निकल कावलो ल्हैए। ग्रोकडी गाव नेसरदेसर रे चो० दामो जीवण हरदासाणी नरायए रोमाणी हरजी भागवाणी कसूबै रे हाथ री खीवसी रामचदाणी

भाकर उगरी इिसरोणी देवह रामै गोदारै रै हाय री उप निखा मुसही श्रत साथ १ प्रोहत नरे री घएमा दना रे [शाव केसरदेसर के कुछ बाटो को बीब स्नादि की सरीद हेतु दिये

गये २४) रूपये का लेल-देन का लेखा-जीला पत्र जो आवशा बदि २, १८१३ से प्रारम्भ होकर मिगमर वदि १, १८१८ तक वे काल का है। प्रगर उन सोगो ने इस काल से येसा नहीं खुकाया तो प्रति माह एक रूपये पर एक परेंद्रा क्याज लगेगा। रूपया निने बाला हर हासत म इमे खुकायेगा। देश विदेश जाने पर उसकी सम्पति प्रटबा तो जायेगी। सेने बालो ने हस्ताक्षर (निज्ञान) स इस पत्र पर पुष्टि की है। साल देने वाला प्रोहत नरा है।

### 

१ श्री रोमजी

 श भईया जी श्री घालमचद जी सहैर कोट रै वदुक्चीया रा इसा भात दरावजी—

१६२॥) गीरपर पाऊ ६) बीवावत खीबसी २३) मखनो गीरघर १८॥) श्राटी सुस्तारी

७६।।।) कीलाएसम करमसीत द।।) सवाईसम करमसयौत (६) सीची श्रजी ६४।।) पहोड दीनौ

४७।) महलो नेतसी २७) रावतोत लहगसघ ६६) भीवसघ सलो ११॥) सलो मयाराम

२८) छेनो प्रस्ती ११॥) ईदरभाए महती ६१॥) ग्रासायच मेघा १२६॥) सीडो राज

६२॥) श्रीसायच मेघा १२९॥-) सीढो राजु ६) माटी सुरतसय २०) भाटी दोनसम कुम्भकरसोत

म) हरावत गीयाणसय १७≈) रा पदपस्य बखतसघीत ४२) महश्मीत बीदी २०११ सखराम साम्होन १०॥।=) जोईयो जोरावरलां ३७॥) म्राहेडी सुक्षीयो १०१४।=) ग्रखरे रूपया एक हवार पनरे माना छै इण भोत दरावजो सं० १८३३ जेठ बद १३ लिखतुं खजंबी कुसलवंद

[सर्जावी कुणलचद नै मैथ्या धालमचन्द को यह सूचित किया है कि गहरनोट पर तैनात बदुक धारी सैनिको को बेतन इस प्रदार दें— ज्येष्ठ बदि १३, सजत् १८३३]

१ श्री रामजी

मोहर

शा श्री दीनोन वचनात गो बानरीयं रा चोधरीया रैत समसुता जोम्य तथा बांरो गन भदीव झालमचंद नु पटे दीयो छै सु हासल श्रमल देजो मिति बैसाख सुद १० सं० १८४१ श्री हजुर रे दफतर सही

रज् दफतर

[राज्याजा से योजरिये गांव के समस्त योजरियो तथा रैस्यत को सूचित किया जाता है कि उनका बाव कैस्या आसमयन्द को वहुँ में दे विया गया है। मत भू-राजस्व तथा ग्रन्थ सम्बन्धित कर उन्हें चुकायें।—वैसाख मुदि १०, संबद १०४१]

१ श्री रामजी

॥ गाव बाहरीये रो हासल रो वा वाद रो नेते रोजगार रा सं० १८४२ साल रा

३०६।=) √ १२ हासल रा ७।-)।२४ श्री ठाकूरजी रा ४५३), रोकड़ा भ्राया २१०) मागे सेहर ग्राया

२३॥ = ) खत र ६० ९२ / च वा वच १॥ = ) जगत मापे रा १४४॥ ≡ ) सादो चीठा १०२॥ - )। १२ " १४७ | = ) वाद ४२॥ = ) जाज "

[गाव वाशिये के फू-पाजस्थ तथा ग्रन्य सहायक करों का लेखा-जोजा, जिसमे करों को सनूत करने वाले कर्मचारियों का वारिजनिक भी सन्मिलित किया गया है]

मोहर छाप

शा स्वस्ति श्री राज राजेश्वर महाराजाधिराज महाराजा जिरोनणो महाराज श्री सुरतिंधहजी वचनात थी जो महरवानगी कर मुहुत सरुपसंघ वखतावर संचीत फतैसंघ रे पोते ने तनवगसी पणे री सीजमत ईनायत कीवी छे मु रीजक ईएा भांत पायसी तैरी योगत—

। श्री विकानेर री महही में म.। १ ६० ४५) ५००)

। राजोनची सु म.। १ रू० १६) गुमासते तावीनदार रा २००)

। ग्रमराव चीयड १ री कोटडी १ रू० १) सात १ लेसी ५००) । रोजीनदार ग्रमराव वगेरे पडगना सुघी दोहनगी १ सीरवंघी में लैकी 500)

। पटै लीखर्गी रा गाव १ रू० २) लाजमै रा

200)

। गाव केसरदेमर कसवा रो 8500) । गाय १ वा रोकड दोजसी लालसै मै सदर मै 2000) 200)

200)

। ईतरो कोठार सुपावसी

। घोडो वारगीर । घान ऽ६ घीरत ऽ।। सकर ऽ१ चाकर रामा १ र० २)

। ताबीनदार क्षेड़ मैं। ग्राटो ५३। घीरत प्रं६। तेल रोज १ऽ।

ईए। भात रू० ५०००) ग्रन्थरै पांच री कर दीयो छैसु पामी काम दानतदारी सु करसी चाकरी हुकम माफक करगी सं. १८४६ मिती ग्रामाड सुद ४ म पायतखत श्री बीकानेर

विकानेर नरेश महाराजाधिराज महाराचा श्री भूरतिन्हजी से द्यादेश से मोहता स्थरूपसिंह पुत वस्तावर्गित को राज्य के तनवस्त्री (मैन्य विभाग) ने पद पर नियुक्ति तथा पत्र से प्रति वर्ष बेतन ५०००) रूपमें की प्रास्ति के विभिन्न उपामी का विवरण दिया गया है-प्रापाठ मृदि ४, १८४६]

१ श्री रामजी

।। म्बस्ति थी सरव ग्रीपमा लायक मोहता जी श्री वधसिंघजी जोग्य लिखत भईया नथमल रो मजरो वाचजो स्रठा रा समाचार श्री जी रा तेज परताप कर भला छै ग्रापरा सदा भला चाहीने प्रयस्य गो० सारिये म गुवाडी १० गाव में देवाला री छुंतीने गुवाडी १४ महाय दीवी छे कवे वधती दाम हा देवा नहीं गीणती करावा नहीं लाठा पणं जीवा ठेठा छे वास्त्रीये री गुाडी में कामखानी ने वेसण दीयो जाट री गुवाडी में नाई ने वेमण दीयो जाट री गुवाडी में नाई ने वेमण दीयो चोट री गुवाडी में नाई ने वेमण दीयो चोट री गुवाडी में नाई ने वेमण की योग हों में तो सामी कहीं में राजपूत की में वामण इये तरे मापरतेक कर राखी छै गुवाडी १० लीया वैठा छै मुद्दाक के गुवाडी १० लीया वैठा छै मुद्दाक के गुवाडी १० ने ही जीजबी जद तो सामलो काम हो ताब सामी नहीं तो सारा ही मोबा रा हमें तरे करसी पछे मानु ताब कुकर साबे सु तको क० २०) रो कर गुवाडी १० ग रूपाया ईया कने लीयो आगलो काम हुती वोहडता कामय समाचार दीरावसी समर १८६९ कामण वह ६

मिया नयसन ने याद जारीये से ( बीदाज ) मोहता सुपछिं हो ।
पत्र निरुकर सूचित किया है कि इस गाव के वासी पूरा कर पुकारें के निर्दे तैयार नहीं है। सही बात कहने पर लाटी में भी सामना करने की स्वया में है। गाव स ५० गुवाडी है लेकिन केवल १४ जुवाडी बाताते हैं। एक पाति ने दूसरी जाति की गुवाडी को सपने महा खिसावर बैटा निया है। सगर यहाँ कुछ नहीं किया गया ती गलन होगा। फिर मांगे के गावों में सार सही बद्दाने करना कटिन हा जायेगा। इन पर २०) स्पर्य का रण्ड पंगर ए दूरी ४० गुवाडियों की ससूनी की जाये। — प्रापुण विष ७, सम् १६६१

१ थी रामजी

।। स्वस्ति थी सरव घोषमा विराजमीन पुज भईया जी श्री

न्यमनजी ची। योरानेर या सदा ष्ट्रकमी भईमा जेठमल लिखतु मुजरो व्यवपारजो घठा रा समाचार धी----जी रा तेज परताप कर भना छै ग्रापरा सदा भला बाहीजी। श्रप्रच सीख लाहोरीसीघ गुलाबसीघ नै रूपीया १०००) ग्रस्तरे हजार ऐक थाहा हसतु घोडा रेख सारी पटी री उपर हुवो छै मु सीख भ्रठै घरा मे पाच बैठा छै ना जीमरा दैवे ना रसोई करण देवे मनै दीन दोय हवा कोट सीला रंरूपीया वासते वैठा नु नै श्राज कैवे छै श्रचारज बाल मुकद नै रूपीया हजार री नीसा दै देवो नै घरा घरू रूको कर देवो सु घोहा कनै रूखवाली वा नीजरोग्गो व नजराणे री बाकी गावा मे जमा दीसे रूपीया हजार पनरे से री तो ईएा कासीद साथै पाछो रो पाछो जाब लिखजो सु ब्रठै वाल मुकद नै मास १ ऐक मे रूपीया भरथी कर देवा वासीखानै रूपीया घोडा रेख मे देणा सु घोडा रेख री कोई अडबी करतो हुवो क्षो प्रठ ताराचदजी कबै छै मै तलव तका कराय देसा सू पाछो नागद वीगतवार पाछो रो पाछो कासीद साथे देजो अठै माहानै बडी तीगरी लाग रही छै ने यानै घोड़ा रेख तथरती न दीसे नै नीजराण री बाको न दीसे तो पाछो जाब पगा रो पगा साराधद री कागद मे लीख देजो नै माहीनै दीगतवार समाचार देजो स्रोर ईतरा रूपीया रो तगादो माली अमैदमल करै छै दीन बीस छवा टका बाठ मोहोसली रा लागै छै कवै छै रूपीया २००) दौयसे सचे री भाछ रा देवो १००) ऐक सो मारे कागद रादेवो नै ५०) पचास रूपीया सवाइराम रा देवों नै ३००) तीन सै ताराचदजी रा देवों सू ताराचद री तो पछैई देजो पीरण अमैदमल रानै सवाईराम रानै सचे री भाछ रा तो कागद वाचत सवा मेलजो रूपीया हाय बसु हुवा हुवे सु तो सीवजी रामजी साथे तानीद सु मेलजो कासीद डील हीज काम मेलीयों छै सु कासीद न पंगा री पंगा सीख देजो ऋठै माहामें बडी तीगरी वीते छं मु चोहोरो नागद सामा जीव सोहोरो हुसी बोहडता कागद समाचार बेगा देजो ॥ स॰ १८६१ रा जेठ सुद ४

। कागद ग्रापरो सीवजी साथे ायो समाचार सारा बाचीया

स्पीया रो ताकीद सिखें। सुं रूपीया खबसै सानसै वानि ताँकीद सुभेता छा । गाद ढीक्सरी रा रूपीया नीजराण रा हसनो फुसो फ्रंकवर उद्याव सुं सु जाएग छा काल पर सु ताई खाय जासी

। ग्रमरचजी रो कागद फोज सु ग्रायो छै सु मेलीया छो

। कतरणी कासीद साथे मेलजो

[बीकानेर से मैट्या जेठमल ने खर्मने क्येस्ट फाना मैट्या नर्घमल ने क्यंये की माग का विवतता पूर्ण पत्र तिल कर मुक्ति किया है कि लारी पट्टी के गावों की योका रेल के १०००) रूपये कीन के वादत दिनल्ल लाहोरीसिंह व गुलावसिंह के पान दिनलें हिन चर में बरना दिये में हैं हैं जो न लीना बनाने देते हैं थे ने साने देते हैं। बंधिखा की भी भी बार रेल की ने लिए के लाह के स्वाप्त की मी भी का रेल से ही क्यंये चुकाने हैं। तराबदजी ने कहा है कि कीई थोड़ा रेल कुकाने में माजा रेल किया पाना—कानी कर रहा हो तो तलन के तिये बरबार में सूचित करें। खांय जलद इस सम्बन्ध में ताराबदजी ने बहुत समावार लिखें। माली प्रमेदराम, मावारिंग भी क्यों का तगादा कर रहे हैं यह पत्रवाहक नो जलद क्यों देतर फिजना। ताराबद जी के ३००) क्यों तो बाद से देवी।—कोवड सुवि ४, १८६४]

१ श्री रामजी

11 स्विस्त यो बीक महैया भाई बेठमेल लोग्य श्री महुर सु लीखतु भईमा नर्ममल देवकी नर्मण राम-राम वार्चर्जा प्रठा रा समाचार थी----जी साहवी रे तेज प्ररंतांप सु भसा है थीहोरा स्वा भना बाहोजें उपोईचं कामद बोहीरा कासीर्य दीघों सार्म अवाद मुजब पोहोना समाचार लीखा सु वाचीया ६० १००) दोसा लीखों तमादी हद सुधो हुवो श्री हजुर सु फुरमायों मोहोतों ग्राईज फुरमास घाती छै सु वो दुरस पीण बावद प्रसेमुद्र छैं अपो केने कीसी ठीड छै और ईठ थोहों नहर रे चीरे रो दारही

लीखाय मेलीयो सुतो ठीन पीसा चीरो तो सीगला गाव सूना पडे छै यो फे यी फ कटन छै चीरे सावते मैं गो ६ वसै छै तेमें गो ३ तो भूवरके रेपटेरा गी३ गघोली वीरकाली नेणाउ रारा भनोपसघ दलपतसघ रे पटं रो सु मुकरके रो पटो तो ऊठे चुनसी व । ठाकर श्रभैसधजी रो कागद गोवो सामा व । कोमदार ठाकर रा छै तो सोमो जाब आयो चकासी अनोपसधजी दलपतसध रे गावी दीमा ठाकर अनोपसघजी ने नागद असवार मेलसी सु ऊवी रो जाब ग्रासी सुलील्या मे ग्रासी ग्रोर ठाकर ग्रनोपसधजी मोहोने कहाये छै मेहे थी दरवार री चाकरी कर देखालो कटक यणाय सीकर रा गाव मारो सुश्री दरबार सुतेडा पडत करै छै मोहोने म। द हवा ईंठ बायो ने सु मोहोने तो वही बात री कपवात हुवो पछै नीजर आवै नही साफी नीजर आवै छै मेहै तो कही छो काई श्री दरबार री चाकरी परफुट कर देखा तो ते मे थोहरी घणो फायदो हसी सुकहे तो छै मेहे चाकरी कर देखालसी धीर मोहोने मीलए। दीमा ठाकुर घडी घडी कुहावे छै सु श्री हजुर मालम करजो मरजी हुनै हो मीले वाना मरजी मीलीजी पर्छ कीई दोसरा कार्ड तेस मना वीचार ने लीखजो ओर थोहो लीखों रू० १००) तः ५०) ताकीद सुजरूर उधारा पारा कर मेलजो सु इटै केय रूपीयो कूण कब्बारो देवै ब्रटै ती ब्रटै रै खरच रो ही ढालो कोई नही उन्न होती आय गई सुरू० ५०) सा रू० ६०) माथे कर होली रो खरच चलायो खरच कीयो बीना सरे नहीं हमें क्रघारों इ मीले नहीं बेहे बठे हीज कोइ बोहोर कर ठोड ठीकाएं। थोहो हसत् कर लेवो सु दुजी तो कोउ डोल दीले नहीं साढ भ्रडाणी राख रू॰ ४० )ता १० )रो मेलकर कासीदी सागे मेला छो साढ कीवी तो वच देसा दुजा समाचार सारा कासीद सागे देवो छै स॰ १८७२ चेत बद ३ दसता ४ जरूर घातजो साही करएं। छै सु वहीरे जीकीज छै ईठ चोखो दसतो कोई नही

[तहर से हुवलदार पैग्या नयमल ने बीक्षानेर मे भैग्या जेठमल को पत्र सिसकर सूचित विचा है जि भ्रापने साय के लिये मोहर धीरे में खारटा की जो व्यवस्था दरबार में करवाई है, इससे तो मुख लाभ मान्त होने बाला नहीं है, क्योंकि सारे धीरे में केवल छ पाव ही प्रावाद है धीर में प्रदेश एंड्रारों के। उनका हिसाब तो शीधा दरबार में होता है। मत इससे तो सावता की कोई प्राचा नहीं है। भाग दे के जो मान की है उनकी पूर्व के जो मान की है उनकी पूर्व कर कर के बाब में मान की किया है। अपने में केवल पर ४०) स्पर्य की जो मान की है उनकी पूर्वि करता कठित है। अटनी बेचकर ४०) या ४०) स्पर्य की व्यवस्था करके पत्र माहक के बाब भेग सहा हूं। ठाकुर फानेपिंस् होती एंड के बाव से केवल से केवल से केवल से किया सार का प्रताप की किया होते के सार सार की स्था से से सार से स

श्री रामजी

ा। स्वस्ति श्री चीकजी शईया गाई जेठमल जोग्य मोहर यु लिखतु भईया नयमल रो राम-राम वाचजो ग्रठा रा समाचार श्री—जी साहबो रे तेज परताप कर भवा छै खाहरा सदा भला चाहीजै भपरंच कागद चाहरी ईया दीना में बायो नहीं सु दीजो और प्रठं यु कासीद प्रासाट बद ६ वहीर कीयो छो तै सागे झगय में कीया छा सु समाचार सारा श्री हज्यू आखुम कर पुठो छपको सीताब देएों छो ईतरा दीन री जेज हुई तीन बडी कसर प छे छै और समाचार १ वाचजो भ्रीरट गो० नीठराण ग्रासाट बद १३ ग्राय उत्तरीया छै कहै छै मोहोने श्री दरवार वसाबै जीटे ।वसो सी दरवार रा कदीम चाकर छो ग्राये हो देस माहे वसो छो सु मोरडो री हकीकत मालम कर नसीद सागे पुठो उचलो लीखादा हुसी कासीद तो ग्रजु न ग्रायो भ्रीरट वस जावे तो श्री दरवार र वर्ड फामद री वात छै गो० रामगढ वसाब देवे तो सला छे पटावरी वहारर प्रजु ग्रायो नही सु वडी कसर पटे छै कुए। दीन ।हुसी वहार प्रजु ग्रायो नही सु वडी कसर पटे छै कुए। दीन ।हुसी

पीण वाहादर रे भरोसे उप्र रहता तो गांव कद वसतो सु गाव मोहे नोगल तो बासाढ बद १२ कराय दीयो छै ब्रसवार बद्को मेलीयो तोरो दी. १० रो तो खाखागी रो सरतत कर दीयो थो सीसोदारू लैं दीयो ग्रोर सेंड कराय घुडकोट खाई दरवाजे री मरमत कराय दीवी हमे श्री दरबार सु उप्रराला हसी तो गाव बसी जासी गीव री गुवाडी मै धान वा बलदीयों वा प्रसवार बदुको थोए। रेहे तेरी खरच रो सरतत कर पटावरी बाहादर पोहरो मे ब्रामी मजबुती हुनै सु जाएगे छी वाहादर ने बीदा कीयो हुसी वाहादर न आयो तो गुवाडी काय आई बैठी खै तीका फेर परी जासी मोहोरी मेहेनत ईये भीड माहै रू० ४०) तथा रू० ५०) उधारा कडामर लगाया तीकं भ्रेई जासी और ग्रासाट बद १२ पढीहार चेन्जी ईठे ब्राया चेनजी रे मोदीलाने री लरच रोज १ रू० ४) ता ४॥) रो छ सु दी. ६ हुवा मेहे चलायो छै योणे ने खाणगी पीण मेहेईज उधार पार कर करो छो हमे भोहोसुकोई गीभे नहीं सुमोहोने कहे तो छै ठोड ठीकाणै ने थोहोने रूपीया दरासो पीए। अज् तक तो नुई ठोड ठीकाणे रो नीसलु करोस नही नीराठ कोम अबसी र्छं सुवाह।दर श्ररची लेर पोहोरो मे श्रासी तो गाव बससी नहीं

वहादर नै गयो नै वारो बार रो वेण कर गयो थी तेनु मा. १ हुवो

ता हुई ठाड ठाकाण रा नासतु करास नहा नाराठ काम अवसा है सु वाह। वर करबी लेर पोहोरों में आसी तो गाव बससी नहीं तो प्रस्तार खेड को भूख मरतो उठ आसी सारों डीय कोम बीगड जासी । भीर सीखा रे अमवारों ने मा २ हुवा तेमें रू० ७००) खुवाया तेमें रू० १४० आखु रा उतरीया बाकी रू० ४४०) सोनी बोमणो रा उधारा कड़ाया वा साढ बेची वा बाची रो गेहणों प्रडोणों एडोया खु बोई ठोड ठीकालों पको घताय मेंतो सी तो प्रावक रहाी पर रो कुफायदों कर राज रो फायदों कीयों छैं मा दीठी कही तर ठीकालों साबतों रह जायें तेमें जस छूँ। पढ़िहार चेनजी

ने कहो ईये तरे रूपीया माथे कर थोणे ने राखीयों छैं सु कही पकी ठोड में रू० दराजो ताहरों चेनजी तो कहो थ्री दरवार सु खरची तो दोम ऐक दीयों नहीं ठोड ठीकाएंगे वतायों छैं । तोमें पीए कुलखए नहीं सु चेनजी पीण कु दीरावता दीसें नहीं ग्रोर जोएं मनलालें रें रूपीया दीसा थाहा बार बार लीखें।

स० १६७२ ग्रसाह सद २ रात

पीए रूपीयो ईठे हाथ चढा नही

ि नोहर है हुवलवार मैस्या नयसल का बीकानर में भाई मैस्या जेठमल की पत्र से समाचार कि मनेरह देश में बसना चाहते हैं 1 फीरहीं का गाव, गामक में बसा दिया जाये तो उत्तम रहे । दरवार से पूछकर गीप्र जत्तर देना । गाव राममक का पदारी बहाबर की भंभी तक लीटा नहीं है। हमने लीच से रसद व सुरक्षा वर प्रकास कर दिया है। धरार दरवार नाहें से बसने वाली पूलादियों को बात व मवेशी देकर दसाया जा सकता है। समर बहाबर नहीं ग्राया तो गुवादियों चनी जायेगी तथा हमारा ज्यार किस कीया ४०) तथा ४०) क्या वेश वर्ष वेश ये चला जायेगी तथा हमारा ज्यार किस कीया ४०) तथा १०) क्या है। यहां चैनली पाडिता का सर का जुक्यान करने राज का लाभ किया है। यहां चैनली पाडिता का सर्वो चलानों मेरे तथा की बात नहीं है। शिक्षों का क्या भी ज्यार से मारे के सामुण्या एहन पर रहे हुवे हैं। ग्राय ती चलें के निये दरवार से पार भीर गाउन विश्व हो हो हो हो हो हो हो गी। — मायाड सुरि , राज, शबत १४०० }

#### १ श्री रामजी

श क्विस्त की चीरू माई जेठमल देवकीननल् मईबा जोम्यू की नहर सु लीसतु मईबा नधमल का राम राम वाचजो झठा रा समाचार की जी साहब रे तेज परताप सु मला छै पोहोरा सदा मला पाही के उपोद्द कागद खागै दीवा छै तेरी उपलो सताव

समाचार लीखा सु वाचीया थो हो लीखो कागद मासम कर पुठा कासीद सागै लीखाय मेला छो सुसताब लीखाय मेलजो ग्रोर कुभार समैं दीसा लीखों सुठीक कर लीवी सुऊतर दीया तेरा समाचार भागै लीखा छै भोर सील करमसब रा ससवार ईठै छै तोने खाणगी रा रू० १००) असरै सो ईंठ मायो पछे मोहो दीयो छं बानी ग्रागे ईयो री खासामी श्री दरवार मे मोकली चढी छै व ब्रार्ग सु इयोरी खारागी रो सरतत श्री हजुर कराय मेतजो डीलु करमसघ तो इयो ने दोम झेक मेले नहीं सु इयों असवारी री खाएगी तो ऊठै करमसघरै पलै पडी हुसी सुदोनमल जीने पूछर ठीन वर लेजो ईठे तो ईयो ने दोम भेक घाते नहीं जीणे-जीणे रो करज कर राखीयो छै सुकरमसघ रै पलै खरची पडती हुसी सुकरमसघने कहर व । श्री हजुर घरज कराय श्रसवारी ने लरची मेलावजो लरचीन आर्दितो भूख गरताऊठ झासी पुवार मेहमद बगस रै झसवारो ने रू० १२०) ईठ प्रायो पछ लाएगी रा दीया हुमै भाछ तो खाय पूरी नीवी धागे सु सरतत

मेलजो स्रोर कागद १ थोहरो कासीद पदमीयै-स्थार -सागे स्रायो

र्छ नहीं भें लाएगी छोडे नहीं सुधी हजुर मालम कर घसवारो री खाणगी रो सरतत व राग्र मेलजो सरतत रो डोल न दीसे हो भसवारों ने बोलाय लीज और भादरा उपर फोज पटीयाल रै सीला री भाई छैसुकोस १५ भादरा सुरही छैसुधाज प्रभात में लागसी गाव भादरा ग सरव भाजर भादरा में वह गया छै स् श्री हजर मालम करा दीया फीज भादरा सीखो री खोमखा लागसी सु समाचार ऊवादे फर देवी छो स॰ १८७२ सोवए स्द ११ । सीखों री फोज भादरा व मादरा रे गावों में रहसी सु नहर सु नेडीइज छै थी दरबार सु तो पटीयालै वालो रो सलाईज छै पीण

तोई भरोसो कीसो सुधी दरबार री फोज ईंटे नैडी कान्ड उप रहे तो भटी दवता रहै फोज रोई जाबतो रहै सुश्री हजुर मालम कराव देजो।

[ नोहर से हुवलदार मैस्या नवमल ने बीकानेर मैस्या जेठमल देवकीनदत्त को सूचित किया है कि सिखल करप्पनिह के सिपाही जो यहा तैनात है के देवन की व्यवस्था की जाये। सिनल करप्पनिह से सिपाही जो यहा सैन के प्रवास को जाये। सिनल करप्पनिह से ति उनके गड़ां पैने भेज नहीं रहा है। धनार हनके पैने जये हैं तो हत तक पहुवाने की व्यवस्था की जाये, नहीं तो ये यहा से चले जायेंगे। प्रवास मोहस्पद बक्त के वैनिकों को वेतम के लिये '१२०) कमी मैं दे जुका हु, पर प्रव पैना नहीं है। धत इसकी भी शीष्ट व्यवस्था की जाये। परिवास के सिक्कों की सेना भावरा से १९ कोड हुए हर वार्यों है भी परिवास के सिक्कों की सेना भावरा से १९ कोड हुए हर वार्यों है भी परिवास के सिका प्रवास के सिका परिवास के सिका स्वास की सिका स्वास की सिका स्वास की सिका सिका से सिका से सिका से सिका से परिवास के सिका से परिवास के सिका से परिवास के सिका से परिवास के सिका परिवास कर सिका परिवास के सिका परिवास के सिका परिवास के सिका परिवास कर सिका परिवास के सिका परिवास के सिका परिवास कर सिका परिवास कर सिका कर स

### १ श्री रामजी

11 स्वस्ति श्री चोसजी भईया भाई जेठमल देवशीनदन जोग्य भी जोहर चु लिखतु अईका अध्यक्त रो राभ राभ वाजजो अठा रा समाधार श्री जी नाह्वा रे तैंज वरताय कर मला छै याहरा सदा मला चाहीजे अपरच बागज थाहारी वासीद सागे आयो समाचार सारा वाचीया और याहा लखीयो समाचार प्रागे वीगतवार लीखत हुयै लीखो नहीं सु तो ठीक पण हुमें हाचम सारी वात रा मालक आय गया सु उवी समाधार वीगतवार सारा सिखता ई हुगी सु शो हुजुर मालम हुमें हुखी और समाधार बीगतवार सारा सीखता ई हुगी सु शो हुजुर मालम हुमें हुखी और समाधार मापन गुम्याचयो मुद्रती अमेंसीयजी भठे आया सु आवता हो नौहर ने मुम्याम यो छ्योग हुजार रे तमा रूप में स्वाकर वहां राखीया हुजार रे तमा रूप में स्वाकर बठाण राखीया

पुवाडी १ रू० २०) मामण नामा पछं परदेवी पतरणीया पठाणा ने साप दीया हद सुधी सच कीवी ते उपर वीणीया सारा ही उदास हुय जावण नामा सु भ्रासामीया ४ तथा १ तो परी गई वकी री ही जावण ने तैयार हुवा सु पछं में हद सुधी वचन कवल देपर राखीया छे सु भ्रा जामा तो काकड री छे सु भ्रठे तो माछ देव में ठेरे तेसु भ्रठे आपछा दता से ठेरे तेसु भ्रठे भ्रासाद तामे छं सु देस परवार अठं गुवाडी १ रू० १५) लेग लीया सु सापता चदास हुय गया सु हमें भ्री हजूर भ्रापल कर लोग ने दीवासा मीसावसी महैतंनी भ्रमेसिएजी ने मने करसी महातो श्री दरवार रो मुकतब देखर बोह्या ही उनां कीवी सु सही बोहहतो का नव देशों समत १ रू० १ मीती शासोज वद १

[ नोहर के हुवलदार मध्या न्यमल ने बोहानर में आई मध्या जिठमत को यह सिखकर यह सुचित किया है कि मोहता प्रभागित (दीवाग) ने यहा साते ही मोहर से क्यारे बुवने की नीति प्रणा ती हैं। वन्ते के बिता के अपने के बिता के स्वाप्त को विद्यालय के सुचरे के मुख्य उनको कर दिया। सारे बनिये उनस हो गये। वार-पांच प्रवासिकों को नोहर छोड़कर चली गई। बाकों को हमने भूठे यादे-दिलासा देकर रोगा है। यह स्थान तो सीमा सेन में माता है तथा महा राज्य से काने वाले करो का साथा आग ही बहुत किया जाता है, जबकि यहां प्रमुख कि नुवाही कर रें। बहुत कर निये गये हैं। सब सरबार की तरा के साथतिह जी की मना किया जाते तथा बनियों नो दिलाना दी लाये। स्थितन बहि है, सबद रंकर

#### १ श्री रामजी साय छै

।। स्वस्ति श्री सरव द्योपमा लायक मईवाजी चामाजी श्री नथमलजी भतीज देवकीनंदन श्री.। बीकानेर सु मईवा जेठमल रो मुजरो वाचजी ब्रठा रा समाचार श्री——जी रा तेज प्रताप कर कागद प्रापरा कासीद साथे आया समाचार सारा श्री हजुर मासम कीया रामगढ कटक वेगुका रौ लागो गोय भेल दीयो श्रादमी ३० काम श्राया घोडा श्री दरवार रा वा दुजा श्रमेदवार या चाकरा रा मया सु जाटा लोटी कीवी कपरालो पासती रा मीरदारो कीनो न्ही सुधाछो कोम न कीनो श्रीर रामगढ कीसी

तरें सुटोजीयों कुल कुण सामल या जैरा बीलैवार समाचार अठै सताब सुमान लिखजों थी हजुर सु फुरमायों छे कागद १ मुहतें जी श्री सेरजो सामो बीलेवार रोमगढ री हकीगत रो लीख हासीकामीद मेल देजों तैमें बोगत सावती चात देजों श्रीर रतनगढ सु संस्वार सीखों रा साहा हुकमचल या करें मेलीया छै तैरा

भला छै मापरा सदा भला छै ग्रापरा सदा भला चाहीजै । ग्रत्रच

समाचार फ्रठें थी हजुर मालम हुवा छे सु बाकरी ग्रसवारा कनै प्रवत तरें करावजो नोहर कसवे रो वा पाखती रो गावा रो जावती राखजो रामगढ रो ऊजाड कीतरोक हुवो जाट कर्ठ छै सु बीगतवार ममाचार देजो घृडकोट खाई करावण र हुकम रा कागर श्री छाप रा धागे लीखीयो छै सु पोहता हुती पटावरों बहादर रा बेटा कीम ग्राया तैरी वीगत लीखजो बाहादर ने पकड ले गया बतावे छै तेरी बीगत लीखजो। नोहर रा लोक सीलेपोस वा रामगढ रा सीलेपोस दुजा सीरदारा लोक कोम धामा छै वा

घोडा गया छै तीका ने दीलासा देजो ऊवारी पीठ राखजो हकीगत

! वीके सादुलसीप रा आदमी १५ तथा २० बावरी छै वा घोडा छै तीकारी पीठ राखजी नोहर कसबी रा लोक छै जीकाने ससतर ग्रावघपाती सावचेत राखजी दारू सीसो छै क नहीं तैरी बीगत

। बीके सादुलसीष रो मुजरो वाचजो टावरा री ग्रादमीया री

पोठ राखजों स॰ १८७३ रा वैसाल सुद ४

कवारी ग्रह लीवजी

लीखावजो

। ब्रोर कागद बापरो बैसाल बद ७७ रा सीलीया ब्राया समाचार सारा थी हजूर मालम नोया सु फुरमायों छै थाएगे, तो पोहोतो हुवी ठाकुर पेमबीधजी ब्रानोपसीघजी सोमा कागद लीलीया छै सु हुकम पोहोतो छै लोग वाग भेलो कर जावते नु उठाय देवो सु उठाय देवी मोकलो लीलीयों छै ब्रा चाकरों छै सु उठाय देसा ब्राप सारो वात जमा लातर रालजो ।

[ बीयानेर से भैटवा जेठमल ने गोहर के हुवलदार माई भैया नयमल तथा भतीजे देवकीनदन को उनके रामगढ़ गांव की लूट के समाचार के पन के बदले महाराजा को हाल बवाकर तथा उनसे भारेत प्राप्त करके जवाब दिवा है कि साथ रामगढ़ की नृट तथा गांव के मिनते संसाचार विस्तृत तौर पर जिलकर मेगढ़ । किंत तथा गांव के मिनते के समाचार विस्तृत तौर पर जिलकर मेगढ़ । किंत तथा गांव के मिनते कितने मनुष्य व पीडे मारे गये। धटावरी बहावर का बेटा की मारा गया, क्यां उसको पनड कर ले वये हैं नृट में कीत कीन लोग शामिन थे। वाटो ने व उपर के गांवों के सामन्ती ने बचाने मे साथ गामिन थे। वाटो ने व उपर के गांवों के सामन्ती ने बचाने मे साथ गामिन थे। वाटो ने व उपर के गांवों के सामन्ती ने बचाने मे साथ गहीं देकर प्रचा कार्य गही किया। साथ सारे समाचार मोहता शेरजी, यो हायी मे हैं, को जरूर पेज देवा। रतनगढ़ से सिक्त सवार प्राप्ते पास सा रहे हैं, उनते प्रच्छी तरह चाकरी लेना। गोहर कसबे व समीप के गांवों की सुरका के पूरे यकर हमा। तोगों की दिलासा देना।—वैमास सर्थि ४, सवस्य १९७३ ने

१ श्री समजी<sup>∏</sup>

श स्विहित श्री कीर अईया भाई जैठमल जोग्य श्री नहर सु लीलातु भाईया नथमल देवलीननए राम राम वाचजो श्रठा रा समाचार शी——जी साहवो रे तैज परताप सु मला छे थोहोरा सदा भला चाहीजै उन्नोईच कागद थोहोरो ईए दीनो मोहै श्रायो

<sup>(</sup>१) नोहर जीरे का रामगढ याव मट्टी (मुस्तिम) जाति के धाक्रमण का शिकार हथा था।

नहीं सु देजो कागद थोहों गे जेठ सुद ६ ता ७ रा लीखों चो मोहकम व । कासीद सागै शाया जद पछलो नागद गायो न्ही सु कागद सताब देजो ग्रसवारो री खासगी रो ढालो अजु हुवो नही सुदीन मे दोप वार सी चढ़ै छैं फर कुड कुकरेस कर राखो छो चेनजी ने उडीक घाया सुधजुधाया नही रामगढ वसावएो। घो ईतरी डील हुई सो कोई लीखण में माबे पटावरी बहादर कह गयो यो वारो बार मोहे हु पुठो बायो रहसु तेनु दी हुवा अजु भायो नहीं सुमोहोतो गाव रो गुवाडी नै घणाई दीन कुछ कर राखी पीएा धजु जाब ही पुठी हर ऊतर न बायी सु मोहोमे दोस र्छं नहीं सु वेनजी बीकानेर सुः चढा तो सुणो छो पको समाचार तो नायो नहीं पीए। उडती सी बात सुरूपो छो सुदी २ त । ३ मीही श्रीय गया तद तो गाव बस जासी नहीं तो पर्ध तारो यसत हुय जासी हैस् नाव फेर वसए।हार नही घसाढ बर = व । १ रो स मुरतो गाव बसरा रो छ आग गया तो वस जासी पछ बसेणहार नहीं स० १८७३ धासात बंद ध

[ प्रैरमा नवमल ने नोहर से अपने भाई लेठमल, बीकानेर को यन विवसकर स्थित किया है कि युह्नवारों के देवन की कोई ध्यवस्था नहीं हो रही है। धैनानी पिह्नार बीकानेर से सभी तक नहीं साथे हैं परमाय की पुराद्वियों को कुछा-चावल कील करके रोक रखा है समय अब भी कपनी बी ज्यवस्था का जवाब नहीं आधा तो वे चली जानेशी। तब मेरा-चौव नहीं होगा। पटावरी बहावर भी पाता करने नहीं कीटा है। सायाद बीट व ह को गांव बतने का मुहते हैं तब तक समय स्थवस्था हो यह तो ठीक चरना किर तारा प्रसा होने के परवाद बीव पर वा स्वार स्थान स्थान

१ थी रामजी

मोहर

। रिजु दफतर

ना० १ ६०।)।र४ तसब रादेनो १। रोज देजो

्राज्य दीवान मुह्ता।धमयसिंह हारर राज्यका से नोहर बीरे के समस्त गांदों के चट्टे वारों व मुक्तियों तमें बादेश विचार वादा है कि प्राय-सर्वी महाराज श्री देवनायजी को अति वर्ष प्रति -संब-ते प्रक क्या ।विचा जायेगा। परण कियों के सानाकांगी की हो उत्तम बदाब-तब्ब किया जायेगा। —शादवा वर्षि १०, स्वत् १८७३ व

१ श्री रोमजी

।। स्वस्ति श्री सरब भ्रोपमा लायक म्होताजो श्री भ्रभैतिष श्री जोग्य गो० मीगग्गा सु-भ्रद्या देईदान लीलावत जुहार बावजो श्रठा रा समाचार श्री—जी र तैल प्रताप कर भला है। श्रोहोरा सदा मला चाही जें सप्रच गाव मीगग्रा म्हे डेरो कीयी सु पायरो

(१) भ्रायस देवनाथजी जोषपुर के महाराजा सार्गाहरू के नुरू थे । इन्हीं के प्रयासों से बीकानेट नरेख सूर्व्याख्द व महाराजा मार्गाहरू के बीच नेल स्थापित हुमा था तस्या प्रायशी स्थप समाप्त सारा या। इस कारण महाराजा सूर्व्याख्द इसका बहुत पारर करते ये।—सोम्पा-बीकानेट राज्य का हातिहास, मारा २, पृ० ३६२ गोणै सुरूपीया लेगा होय जद तो असवार वाला भेलजो न्ही तो जाव तालीद सुमेनजो म्हेन्होरो माजगो उपडावा जोर देती गाव लाली करावण री कहती जब इया गावा सारा रा रूपीया भरी जमी न्ही तो दोम १ देवै न्ही मलसीसर राही थो सुजाव करणया छासुही अजैस टको १ दीनो न्ही ना कुही अठै आठ पोहोर हुवा मुला मरता नै हमें मलसीसर आदमी मेलो छै सु

म्राटो चुन लासी जद रोटी हुसी सुकाती ग्रादमी दस बीस मेलजो रूपीया चाहीजे तो ना म्हाने लीखजो सु म्है ऊरा ग्रावा भोजो लाई बाबत ग्राया छा बाकी दोनो गावा रै धुवै रा रूपीया तो

जाण दोनो पा तो महारै स्पीया ना रोटी चारो नहीं री गाड मैं जोर खें मुकरो महाने म्राठ णेहोर हुवा मुखा मरता ने हमें थो हारी सला मैं मार्व सुकरी थाने तो स्पीया चाहीजे मठे मार्व जीका रो म्रभाग खें गावा रा पटायल तो हुकम तील मातर गीणे नहीं सुधै तो साचा राज रो दैसल पड़े जद ठीक पड़े थे तो म्हाने चार माहमा मुमेल देवो मु इसीतरा रा जोसा भ्रायोडा नद

नारा बाकी छै मलसीसर रा फाटसी सुनारा हुसी घर ईमा ना हो प्रापं रुपीया दीनो ना हुमै देवे सु जाब जीसो रोय सु ताकीद सुदेनो नहीं तो न्हें ऊठ घासा तीन दीन तो भीवसर में भूखा मरा दोग दीन ग्रठ हुवा बावहता नगद देजो सा ।१६७३ मी ० फागूरा वद ७ । म्हा० गीरवरदासजी सु मृजरो वाचजो समाचार नगद सु जाणजो मृजन में पोज कर मलो पहसौ उपायो घोर सादावाला रो ताकोद लीखी सुगावा रो तो धातरा थानं रूपीया घाहीब धावरण वालं री खराबी छै ममाचार सारा सदा सुख नहती गावा रे भोगता रा १ म्होताजी थी धर्मीसपणी

जोग्य---

[ गाव गीगणा से मैंग्या देवीदान ने बीकानेट में (दीवान) मोहता प्रभगितिह को सूचित किया है कि यहाँ गाव के लोग न तो कर देते हैं तथा न साने के लिये रीटी चारा का प्रवन्य करते हैं। वहते हैं, किसी में यह हो तो शाकर वसून कर ले। बागर यहा रूपयी की वसूची करनी है तो सीनिक दस्ता भेजना ब्रावश्यक है। यहां हाल मनसीगर गाव का है। हम पहले तो भीवता ब्रावश्यक है। स्वा स्व यहा भूते मरे तथा प्रव यहा कुत्र से पीड़ित हो रहे हैं।—कानुण विद ७, १०७३ ]

J

१ श्री रामजी ।। स्वास्त श्री सरव ग्रोपमा विराजमान पुण भईयाजी वामाजी श्री नवमलजो चीरू देवकीनदन श्री। बीकानेर सु भईया जेठमल ली। मुजरो वाचजो झठा रासमाचार शी---जीरा तेज प्रताप कर भला छै स्रापरा सदा भला चाहीजै। धप्रच कागद धापने आगे लोकडीये वा बेते साथ वा मोटी साथ दीएग जीएग सु सारा समाचार जाणीया हसो । श्रोर नोहर कस्बै री रुखवाली भाज सुदी १५ पनरै मैं सताब सु कथाय लेजो डीला घडीं एन वींन करजो सीखारा सारा वादा रू० ४००) तथा ३००) रा कराय देसा रू० २००) बापारै चीठी मोतीया री बीहाण बीहारी कर दीवी सै मैं जरूर राख लेहेणा श्री दरवार सुकसवे री माछ क्षठै रै खरच मै दराई सु एक दोय जाता रै मन न भाई मु पढीया मल गारबो करो साह हुकमचद खबतोतो घडसोतो ग्रमरावतो सीगरगोतो कानी सीपाय सापता नै लैनै कटका नै सजावर करन नै बासी सु घोड़ा रेख रा रू० १००) घोड़े ऐके देस में उघासी नोहर स कासा पनरा वीसा आया रैसी स जाएग छ। नोहर सु तो क्षेचल दोम ऐक री न करनी ईया सुकटक पाछा पड जासी दीन च्यार पाच रा चढीया आसी श्रोर<sup>°</sup> गौरघर दासजी सामो कागद आपरो थो सु परो दीनों खुँ मोहार कुँ आवण री

नै ग्रापरी सील रो लीखीयो सु हुकमचद चढीया पछ मालम करसी

हणै मोसर ग्रावै नही सीपाय रै दगो घराो गगासीघ नै शीपाय पकड वैठाणीया नै दीन ५ हुवा सु घरनो उठाय न छै । ग्रीर श्राप लीखो सदा ही स आपा सू नोहर री खीजमत समै नही या लग्न घणो पैदा थोडी स तो दुरस पर्ग ईतरा दीन श्रसवारा रै खरच रो तसीयो छो स हमें दख मीट जासी रू० ६०००) हजार छव करमसीच गोधासच नै दरायो छो सु पले पड जासी जद लागागी भै देशी नै करमसघ पण आयो छै ईये खीजमत नौ को घणा माणम बसै छै मुवा फीरे छै परा घराी देवे नहीं ने आपरा। पगलबद सु जगात चली:नहीं ने भादरा रो कटका मैं भाछा उधरी मैं लोक पए। कथ मे नहीं सुतो आपए। पगलबद री बात छै वाए। नै तो इये बात रो दोस नही धणी तो धणीया जीसी कीवी नोहर जीसी ठीकाएो नीसघ दीनों नै कीरपा पए फेर बचती छै स हमै हीमत राखजो कदासी केही बात री राखणी नही नै मारग चलु मौकलो हुसी नै पाच रूपीया हीसाबी ग्रंट गैर रा पैदा करणा से की कही बात रो राखणो नही कही सु दबर चालणो नही ग्रमेदे गोलछै ग्रठै भोलप सु रामपुरीया रै बठै कोई लाजमी न दीनो तसु जाब कयो मुहमे री सम बापने लोखायो सुईयै बात री मन मेई लावणी नहीं यापा तो हायी छां केई कुता हायी लारै भुसै छै धनोपसीघजी रें डील ग्रायम वेग्रायम रा समाचार पोहोरा में देजों श्री हजुर सु फुरमामो छै पाप री घडो बेगी फुटसी भोमजी सताब सु मावै छै देवीसा नै लीखनै मैस गाय हर मात घीरै तो घेरावजी

सं०१ ८७३ रामी। सुदः ३

श कसीद ने टको ऐक देजो पको । मईयाजी नयमलजी घी. । नोहर विकानेर से सैय्या जेठमल ने अपने बाई नोहर के हुवसदार सैय्या नवमल को सूर्णिन किया कि दरबार ने नोहर थाएँ। ना सर्च चलाने ने लिये उस सेन की स्वस्तानी प्राग्न वसून करने नी स्थोकृति देदी है। याप गीप यह दिनों से इसको यसून करने का प्रयास करें। यहा बहुत से लोगों को यह बात परमद नहीं आई है, पर हमें इसकी फिक नहीं है। राजा की कृपा ही बहुत कुछ है। बाह हुकमचन्द राववोदों, पर्वावयोतों, ममराबतों, स्परीतों सामन्तों को रण्ड देने न घोड़ा रेख वसून वरने के निमे बार हा है इसके भी क्षेत्र से भानित स्थापित होगी। आपने नोहर पाएँ। से सा कम स कर्च विवाद के बाति स स्थापित होगी। आपने नोहर पाएँ। से सा कम स कर्च विवाद के कर रात को छोटा कर लिया है ऐसा न करें। राजा ने तो सच्छा ही वार्य दिवा है। यह हमारी किस्सत है कि ब्रामानिक के वातावरएं। के कारएं। जू बीकर की बाब भी नहीं हो या रही है। सब सब ठीन हो लिया। फिर यहा से सैनिकों में बेतन के निमें ६०००) कराये दिये जा रहे हैं, हस वारएं। खर्च वा टटा भी मिट वायेगा।

#### 🤋 थी रामजी

ा। स्वस्ति थी ठाकुरा राजधी कुसलिधवजी कु श्री लखधीर सिषणी जोग्य बीनानेर सु लिखलु अईया नयमल जेठमल रो जुहार वाचजो घठा रा समाचार श्री """ जी रा तेज प्रतार कर भला छै राज रा सदा भला चाहीजे सद हेतु ईकलास राखो जीएासु बरेख रखावजो । अर्थव माहारे पटे रे गांव केसरेसर रीजाटा री गुवाढी उज बीकें काहाणी रामों कहाणी हीरो कहाणी उठ खेती कोची छै सु ईया रो हासल बढी माछ रखसाली वा गढ सु रकम उत्तरसी सु सरब केसरदेसर लारे चुकसी भीग टकीएगी सुपो केसरदेसर लारे चुकसी राज कही बात रो खेचन मता करजो बाही रो हसाव चे लीजो बोहडसा कागद देजो सं० १८७७ प्रास्तेज सुद १

[बीकानेर से संस्था नवमल का ठाकुर कुषालाविहनी को यह पत्र कि उनके पट्टे के यांव केसरदेशर की तील युवाहिया ठाकुरों के क्षेत्र हैं आकर .सेती करने सभी हैं । 'जनसे केवल , जितनी लागीन वाही : यह है, न्यंसी के हिताब से कर लिया जाये । बाली सभी गर साब केसरदेशर में बसूल किये जायेंथे । जिनमें भोष, रखवांसी भाष्य व सन्य सहायक कर सुरुप हैं ।— प्रशिवन सुदि है, सबसे हैं 200 ]

त्या भागा.

श वी हतुर में मूजरो तस्तीम मालम कड़जो लाने लाद बाकरी

मैं तो काई कसर पड़ण देवे मही पीठ खावदा री राखी रहसी

श स्वस्ति श्री सरव औपमा लायक भाईपाजी साई श्री

तयमलकी जेठमल चीरंकी देवकीनंदन कीम्म की मनौपगढ ।सु
भईया देईदान लीखावत मुकरी राम :राम ।शाचकी मठा ता
समाचार भी---जी रेतीज परतात कर मला खे घीहरा ।सदा मला
चाहीकी मर्भच हुन्यारे माहा ।खुद १ ने 'चेकचार ,सु 'माय 'पीहती ।हु
प्रते री हकीगत हुनी सु 'पाझ' सु लीखतां और 'कगीदारां रे बा
गांव रे नीत बाबत वरदारी अमेदमाहा आभी अर स्हाती जमीदारां
पु भाया जीकेई दीन कहे दीयों खो कही कही कर १००) भाषी
सो नीता रा देवां छी 'सु लेजो वचतो न्हारे की नहीं :- मही कई
पै मीकतेर आय वणी 'ने देव आवी सु त्यार हुवा छा पछ भमेद
सा भागी दीव दीन 'हैंगे मायां पच करी परा 'मदेई टंको लागो
गही जीका ने देव छो दो रो माबे सु हु के कर धार्व से सु सक 'येखे
तो पर्णी-मोक्सो लेवी माबे छोड देवी 'हकीगत तो भमा छ थाने

तीली छैं चान तो इंयारे किदेई होय नहीं मां हमके हुवा परा जमीदारा रे जगात री पैदा तो प्रचरके माखी ही हुई छैक्कर पान मंग्रे स्वाम करें छै जीकारी छूट भेल मोकली छै मेर में ही 'तांजा

छै रईत मै तो वीसेख काई किला नहीं ग्राघा परधा छैही कगाल ही छै सुहमें श्री दरवार री मरजी मै ग्रावै सुकरी हजारा तो षाहो सु छै नही पांचसं सातसे होय जासी घठ तो दाम १ सौ सु थयतो हेकारो नही हमै ब्रठै बाया छै सुदरबार करें सु सरी भौर याने घर मै लोखी छै दरवारी कोरी घसक काका मेलसी जोके सुदरबार में तो पईसो ग्रासी नही ग्रर गाव सुनो होय जासी कही ढव कर लेसी तो पाच रूपीया ही पैदा होय जासी भर गाव परग बसती रहेसी मोर भठीने चढती था सुती मील सकी नही ना बीसनसीघजी स मीली गर्ठ राव रावज बनजी द्यारकांगी ऊतार देय मेलो छै पछै बनजी कनै गयौ सुलाघी नहीं न्हारे रैया सु फेर दोय दीन चढणौ हुवै नही शरा घढ प्रायो सुवार महीना रो लेखो कर ऊतार दीयो जीकै री नकल ऊर्व तरा री ऊतार मैली छै सु वारै महीना भी कोई नीसरै नही छव महीना तो लरच सम जासी सुवाच पाछो जाद लीखजो नने तो श्री दरबार री बदगी करणी छै आजीवका करदी छै जीका हो लीया ही सरसो लीया बीना जीमा कीसु वधतो सु बाही जे नहीं भीर मोदीलाने पादमी शीलण ने वा वसतला ने लावए। ने दुजे बीना सरै नही जीके रो यो सु ऊठै ही कहै दीयो छो घोर लीली छै नद खतरी नै राखो छो मागे छो जीकोई छै बोनोयै सु इतरी खरीद ईतरी तोलएरी रद होय त्री ती टाबर छै पण बड़ो ही मादमी होय तों हो रसोई पाणों वा म्हारै काम में हो सरै नहीं सु मोदी खाने रो ईनरी काम बीना ग्रादमी कर हुवी सुढव लागे जीसी तरां मालम करजो व । वीसनसीघजी नै कहजो नही तो पर्छ ही भगडो पडसी पेटीयो ग्रर तीन रूपया रो म्हीनौ ग्रागे ही देवे छै सु दीया करस्या और श्रमेदमा पाछो जमीदारा री साथ भाव तो घर मै कहै पापड सेर दोय सेर मौल लेय दैसी सुमेल देजो छोर भाभीजी कते दुनै तीनै दीन जाब करजो वालै नै रोजीना मेलबो करजो

बारै रैताई काई लोगी आवे छै ग्रर मेला छा बावडता कागद देजो स॰ १८७७ माहा सुद ६ रात । मोर राहणेर रा भोगता सामो जगातो रो कागद छाप रौ कर

दीयो छो स ग्रठ रो ग्रादमी गयो छो तेन पाधरो जाव दीयो कतार ने दबाई दीराई सुमोनी नहीं कुबै पाणी रो दबाई दीराई सुमानी नहीं पाली भराय दीयों भाटीया लेवए। देवें नहीं जीकान स्रोलभी देणो स फेर तलब कराय मेलज्यी बीसनसीध नै पण लीखी छै

सही कडा ऊठ देस माय स फूलड़े रे मारग बहै छै प्रठी नै ती थोडा ही प्रावै धै मारग तो राहणेर पी मोकलो बहै धै जगात सो फ्रो मारग चलु हुवा आसी आगे तो जगात देवता धर इया बरसा मै लेवए। वालो नहीं हुवौ तरा भाज गई तैस देसा दोरा होय छै घो मारग चल ह्या तो चेपो लाग जासी गठ रै खरच रो मोदीलानै रो भ्रोर जमीदारा री वा गाव री व। सीध कानी री गुवाडा छै तेरी हकीगत दरवारी अमेदसाहा कहेसी ताव देसी तरा रूपीया पैदा हमी घ्रोर घ्रत ≖०१-) रो ऽधा। तोल बोकानेर रो दरवारी री माथ मेली छे सुघरे बाई लाला ने पोचसो कर देजो बधतो

लावण बाला नहीं और रूपीयों छो

िभनोपगढ (भूतपूर्व बीकानेर राज्य की भावलपुर राज्य से लगती हुई पश्चिमी शीमा पर एक छोटा सा दिला) से हाल मे ही निमुक्त हुवलदार भैन्या देईदान ने धपने भाई (बचेरे) नयमल, जेठमल व मतीजे देवकीनदन को बीजानेर यह पत्र भेजा है कि इस क्षेत्र में कोई विशेष पैदावार नहीं होती है। रैयत क्याल है। जो ठीकानेदार...व जभीदार है, उन्ह चूनी वर से धच्छी ग्राम हो जाती है। इनको इन बरो को बसूल करने में राज्य की सन्प से वई सुविधायें प्रदान की गयी है इन्हें निजी श्वापार की भी स्रनेक सुविधार्ये प्राप्त हैं। पूक्षि पहुले तो इनसे कोई कर बसूल नहीं किया जानां या, इस कारण वे ग्रंब मौता (कर) को देने के पद्म में नहीं है। राज्य की मांग हकारों रूपये वसल करन की है, जबकि ये सी रूपये से अधिक की बात नहीं करते हैं।

राजधानी से जो दरवारी अमेदशाह इस कार्य के लिये पाया है, उसपी कहा मुनी का भी कोई प्रभाव नहीं पढ़ रहा है। यक्ष्या हो बांच शाद धी रूपये यसूत करने मामना तय बर विद्या जाये। प्रमार प्रापिक हवाव तथा वाया तो गांच सुने हो जायेथे। मैंने उन्हें दरवार में ज़ाकर बात-चीत करने ने नियं राजी कर विद्या है। मैंने यहाँ बारह महिने निकलने कटिन है, जो धर्ष भी राशि मेरे पास है, उससे छह महिने भी निकल क्षाये तो नहीं बात होंगी। मुझ पेटिया धीर तीन रूपमा, बी प्रति माह सितते हैं, वे सितते एक बात होंगी। मुझ पेटिया धीर तीन रूपमा, बी प्रति माह सितते हैं, वे सितते एक बाद पानवस्थकता है। स्वपर पूरे हांचे का प्रवस्थ मही किया गया तो बड़ी कहिनाई होंगी।

राहुलुर के भीनता राज्य को चूनी कर की साथ नहीं दे रहे हैं। नाप मना कर रहे हैं। यहां भू गोकर व सोमाकर की कोई जिनेद आव नहीं हो रही है क्योंकि सारे कांकिसें राहुलेट के सास्ते से जा रहे हैं। प्रगर यह मार्ग गुरू कर दिया जाये तो सच्छी साथ हो सकती है। दरवारी प्रमेयशाहा यहा के सर्च, मोदी चाने, जमीदारों व निवानियों तथा सीमा शुक्त के बारे ये सीर जिस्तार से कहेवा।—यससर सुदि ६, रात, सब्द १८०० ी

१ थी रामजी

।। श्वस्ति थी चीरजी भह्या भाई जैठमल जीग्य थी बीकानेर सु सिलतु भईया नयमन देवकीनद रो द्याम प्राय वाचजी फठा स्वा समाचार श्री वी साहवा रेतैज परताम कर भला छै चौहरा सदा मला चाहोंने अपरंच कामद याहरी आयी नहीं मु कामद तो देणी छो समाचार बीलवार रावतसर स नव। पटे रो हासल उघरा रो समाचार अजु मायो नहीं तो कारण काई लखा मे तो क्सर राली नहीं रूपया अजु माया नहीं तेरो काई लखा याह लखो प्रासोज सुद १५ रूपया उपराया तो छा अजु न माया जीत री कारण काई श्रीर समाचार १ वाचजी महाजन रे पटे

रै गाव री गुवाडी फीरगी रै मुला में जाब छै सु बासाय लेगी हासल भाछ सवाय उवा सू सेचल दाम १ री न हुसी श्री हजुर थरज क्रो छी सुफुरमायो छै रैत तो श्री दरवार री छै रत सु वेहीमाबी सेवल न हसी बससी जठैई हासल भाख देसा सु गुवाडी सरव बसे जर्टई रावतसर व। पटो च। सीदवोटी जठे वसे जठें बमाय दिजो कागद बदलायस रो कराय घातो छै सु पोचसी घर रावतसर सुभाई हरखचद रो कागद ग्रायो छो तेमे समाचार ईसी भात लखा उँ देवोसघ रो भाराजो सेखावत खगारसघ रावतसर ब्रायो सु समाचार कयी देवीसच परसापसप भादरा गया फीरगी री व । हसु प्रासी घोर महाजन री गुवाडी फीरगी रे गावा मे चालीस पचास रोजीने जानै छै सु समाचार थी हजुर मालम कीया सुफूरमायो छै ठीव छै महाजन रै पटै री गुवाही वसाय लेहणी जावण न देणी देवीसघ परसापसघ रा समाचार चोक्स कर फेर मगावणा ने सु उठी री तरफ रा समाचार सारा हुवे जीसा लखजो महाजन फौज बठै सु भाज काती बद १ रात रा बीदा हुई छै साहा लीखमीचद कोटबाल ग्रासकरण चढा छै मै बीदासर स् साहा हुरमचद चढ कालु भाषा छै स् दोन् फोजा-सरो भेली हमी पछै बात दवसी तो दबसी नहीं तो महाजन जासी झोर धाहरो समाचार उदे पासे रो मृतलग शायो नहीं पहहार जामसय पीरोयत दीयो श्री हुनुमानगढ गया छै सु समाचार साया न छै थे पए। उठीला समाचार लखा न्हीं सु बडी भोलापम कीवी बोहडती कागद देजो समत १८८६ काली बद २

[ बीकामिर क्षे मैंट्या नवमल ने रावततर में मैंट्या जेठमल को पत्र सिवकर यह सूचना दो है कि प्रापने क्षमी तक रायतार पट्टे की हासल रकम बहुत करके नहीं भेजी हैं। महाजन पट्टे की गुराधिया वहां से निकसनर रोज ४० व ४० के हिहाज क्षे फिरमी के क्षेत्र (हिहार) में जा रही हैं। दरबार से म्रादेण हुमा है कि यह हमारी रैस्यत है वह नहीं जानी बाहियेन ताक्य मे किसी भी स्थान प्रश्निक स्वाना चाहै तो उन्हें समाया जाये पर बाहर माना दिया लाये न सकते वाती नुपारियों से हायल आख के सलावा एक पैथा भी दूखरा न बसुल किया जाये। साहा लिससी चंद व कोतवाल सासकरण के नेतृत्व मे कार्तिक विर रें 'रात' को फीज महाजन के सिए निकत वर है । वीदासर से बाह हुकम्पर न्यी रसाना होकर कालु, जांच पहुच बाब है। की दास हुकम्पर न्यी रसाना होकर कालु, जांच पहुच बाब है। किस दीतों - मिसकर महाजन

П

र पर प्राक्रमण करेवें 1--कार्तिकःवदि २,११८८६ ]

## राज्य के ऋण सम्बन्धी पत्र

ां। स्वस्ति श्री सरव श्रोपमा लाईक मईयाजी श्री तयमलजी जीगा जिलतु मृत्ता राव अभैनिष सुरजमल जुहार वाचजो प्रठा रा समाचार श्री " " जो ते ज प्रताप सु भवा श्री वाहारा सदा मना चाहोज उपंच रावतसर व ।..रावतसर री पटी ... दातसे श्री तैरी हासल माछ रकम गृढ सु उत्तरीयोडी उठ रै. सरझ.. टलता • पोतदार पीरजामल जी प्रोहठ हरलाल. रो. खत. हुवो श्री-तैमें मांड • श्रीवी श्री तैरी. कागव मोहर खाप रो-चां सामो पहली हुवोई छै सु • गावा-रो. 'हासल रकम ताकीद खु -उषाय भरती करो. श्रु काम 'काजो श्री सु कर करजो आगे हैंगोर गुमासतो काहादरमल था - कने श्री-देस हपीया. भरती करता, री जेज न करजो सं - " १ वस्त्र स्वर्णमा. भरती करता, री जेज न करजो सं - " १ वस्त्र स्वर्णमा. भरती करता, री जेज न करजो सं - " १ वस्त्र स्वर्णमा. भरती करता, री जेज न करजो सं - " १ वस्त्र स्वर्णमा. भरती करता, री जेज न करजो सं - " १ वस्त्र स्वर्णमा. भरती करता, री जेज न करजो सं - " १ वस्त्र स्वर्णमा. भरती करता, री जेज न करजो सं - " १ वस्त्र स्वर्णमा. भरती करता, री जेज न करजो सं - " १ वस्त्र स्वर्णमा. भरती करता, री जेज न करजो सं - " १ वस्त्र स्वर्णमा. भरती करता, री जेज न करजो सं - " १ वस्त्र स्वर्णमा. भरती करता, री जेज न करजो सं - " १ वस्त्र स्वर्णमा. भरती करता, री जेज न करजो सं - " १ वस्त्र स्वर्णमा. भरती करता, री जेज न करजो सं - " १ वस्त्र स्वर्णमा. भरती करता, री जेज स्वर्णमा. भरती करता स्वर्णमा. भरती करता स्वर्णमा स

यानी रकम नो पोतेदार मिर्जाधन च प्रीहित हुरसाथ, जिनने भाम राज्य ने उपार-वमूली का पत्र जारी कर दिया है, ने कारिस्ट बहादुरमल को पुना दें। इससे सम्बन्धित पत्र झापनो पहुले भी भेजा गया है।—धांवन विद द, १८६४]

П

#### १ श्री रामजी

।। स्वस्ति थी सरव द्योपमा विराजमान पुज भईयाजी भाईजी थी नपमलजी जोग बीकानेर स लि० भईया जैठमल दैवकीनदन रो मुजरो बाचजो ग्रठा रा समाचार श्री 🕆 जी रा तेज प्रताप कर भला छै भापरा सदा भला चाहीजे। भ्रमच शगद ग्रापरा रावतीत अतमसीच साथे बावा समाचार सारा क्षाचीया उतमसीय री त्रफ रा समाचार लीखीयो सुई तरा दीन तो बगुली रा शागला पटायता रा नोरा रवा था सुऊवै हो कही पद्यंत्री मै माया नहीं सु हमें गी। बगुली दी चीठी देने उतमसीय ने मेलीमो छै सुगाव में श्रमल कराय देजो श्री हजूर मालम कराय लीवी ख गुसाई कीलासभीरजी पए। बासीज वद १२ न मालम करी सु फरमायो रूपीया री जमा लातरी छै सु स॰ १८८३ साल रा कागद गुलाबनीय रावतीत रावा गुसाईजी री खाबरी या जमा खातरी रा रूपीया कीतरा दीया सु देखले जो सालु पडीहार ती दुल मोकलो करे छ कत्रे छै हजार रूपीया देस पणा गीव छोडु न्ही मु ऊर्व लीखारा तो श्रापारा तो रूपीया कोई देसी सु ईये री पीठ राखजो। श्रोर मीरजामल सेठ वा दीपचद तो घए। राजी खुसी छै छोटो मीरजै न लोक भरवावै छै सु ईयो तो रूपीयां ऐक सो दस ऊठै स मगाय दीया स ऐक सी दस मगाया जद तो इयां रो खत न हुवो छो पछ लारै मुखत हुवो सु छोटो मीरजो गलध राजी करें या तो पाचसे रूपीया उघाय रावतसर रै पटे में खरमु मुं डा दीवमो ईसी बाता करे छै सु ऊठै वाहादरमसबी मैं ममफाय देवो सु कुढी साची कवाने लीखें नहीं ईसी सीखें मईयाजी तो दास १ तांवा में सोयों न छैं बंगुली रा स्पीया उघाय ऐक मी दस वाहादरमल में मरबी कर दीबो स्पीया हजार दीय ईयां ने दसराने उपर माने सु कांम करबो गीवो उम्र हरीया सु रावत लीखों या छै स हेरों भेल वाहादरमल नै स्पीया उघाम भरबी

कराय देजो घटतो वचतं री चीठी कराय देजो गी.। भारूयालो रावतोत वैरोसाल लोखीयो छे सु बाहै उपाय लेजो । भ्रोर सीवलाल तो चुगली मोकसी खाधी कयो भमांग्रीया रा परां रा रूपोया दस हजार खड़ा हुसी गुसांयाँ नै काढरो कोटडी

परों रा रूपीया दस हजार खड़ा हुसी गुसीयों नै काढरी कोटडी पर मं सुपण दरबार मानी न छ मागर तो उन्हें ही बचै छै राजरूप रो तो पीछो कडो खाली करायो सु सुनी पडीयो छै। स्रोर दीली वालो गोंबदरामजों देसएगोक या सु स्नम्सर स्राठै स्नाया छैनोरतां में मुजोरो हती काती बद १ नै रूपीया देंने

भाय मचीयो छै रू० ५०१) फटवाड याः। बद ११ हुवे छा सु रूपीया ३०) मार्र नार्व मोड दीया था सु सरज बीनती कराई सुसागी न्हीं फुरमायो परा दो सुप्रोः। की सुसदानमस्य रा केने दीया छैनै फेर नोरता दसरावे रो फंटवाड बाकी छैसु मागसी तो क्रदर दीजसी पछैहसी सुभाग री बात रावससर जैतपुर

मीख देशी पर्छ पर परमध्वर आणि ग्रठ ती रंगनीराम रै तार

ता उत्तर दोलसा पक्ष हुआ सु आग रा बात रावतसर जेतपुर सीहाकोटो में कोई ठोड उत्यवे पुथले री वा खून गुने री गांवा मे हुवे तो कही ने पुछले सताब लीखाने जु फटवाड ... वा कही लेएायत ने दवां सोर बां चलोवा पछ हथीया ५००) प्रो.। जी

तुलतानमल जमें मरब अरखी हुवा छै रूपीया २४०) केसरदेशर सामी.। जैतासर रा रू० २००) साइसीय सीम्प सा ४०) चीरडो रेगांवा सारू० २०) सरब रूपीया पांचसी भरखी हुवा छै

जैतासर मे पछाडी हुवो सुलोका वायो नही तै सु बीघोडी माई न्हीं गाव नीवलों छैं ग्रोर लाजमें रा खरडा ४ तो प्रो.। जी **आपरा आदमी मेलीया छैं खारी पटी मर्र जसरासर सैंखस**र बाकी ग्रापोरा भादमी गया छै सु ग्रायां ठीक पहसी ग्रापने सीहाकोटी नोहारे सेदडो मेत्या छै तैरो काम सताव करावजी यठै घडी घडी रा रंग छै रीणी पुनास सताव मेल जो माहु नै ढील न करजो श्री। कौनरदास रीखनायहरू व्यास वाथा पर्ड छै गुलाब नै रू० ५०) तो जवारीलाल रा आया छ ऐक चीठी रु० १००) तो चुकाई छै ऐक चीठी रू० १००) री बाकी छै सुकसुर लीयो जासी कमैदान रै रोजनै रा रूपवा सौभे पूरवीयै नु दराय दीया छै बाकी कही री मत दैंगा री न छै चीरूवाले री सगाई नागोर जाब पको कर लीयो छै सारो ऊतरीया खाड चावल सावस श्रासी बालो ताजो सवायो छै ऊवास बरत घणा करै मानै न्ही तैसू माडो रबै छै कागद १ नागोर रो मेलीयो छै सू पोचसी मोहोतेजी ग्रभैसीवजी ने मीरजामलजी ने कागद देता रेजो देवीसीय में बीदा करायो छै सु परभात परसु रो चालीयो बावै छै कठ धौरी मरजी माफक न हालै तो सीख दीजो कसुब देर उघाय लेजो जी थै फेर घोठी कराई छै भठे सारै साथ चैनचार छै समाचार सारा भठै रै सरूप राउतमसीय नै कया छै सुकैसी सं० १८८४ रा घासीज बद १२ मगल

मोहर

मीहर

रू० ३) इसमसीय कने लीया छै सु गांव री पकायत रैसी त" सो साजमें भैर देसां न्ही तो ग्राप

तो लाजमें मेर देशा न्हां ती कठै परा देजो

१ पूज भईयाजी भाई

----- लजीची।

। रावतसर

[ बीकानेर से भ्रष्ट्या जेठमल ने राबतमर में भ्रष्ट्या नवमल को एक सिखकर यह सूचित किया है कि उत्तमसिंह को गाव बयुली भेजा है प्राप् गातित व व्यवस्था के साथ कार्य कराटे । मुगोई कल्याराणीर व गुकार्बास्ट् रावतीत की धावभावत में कितना पैवा खर्थ हुआ है, इसका जवाव जहर भेजना । बेठ जिसमेल व दीणचर दरबार से प्रसन्न है । लोग होटे मित्रों को अरूर बहुका देते हैं । बयुली व खासपाल के गांवों से क्ष्या सेकर बहुतरुसत को जीठी के बहुते खरूर बुका है ।

शिवलाल ने भी हजूर को भड़का दिया है कि भोमग्रीयों के पास इस हजार क्योंथे है।

# सामाजिक स्थिति से सम्बन्धित पत्र

सी० १८१२ मिती पोह बद १० बनसी यहवे झालमचंदजी जाकर सालम ननदराम रे बेटे नु बेचो सु धवै अईवे झालमचंदजी रो लानैजाद चाकर हुवो छै अे वै नानदराम कदै बावे थे दाबों करए। पावै नहीं राजी हुई बेचो छै बवै सालम रो पुत पत्तो हुनी सु भईवि रो छै देस परदेस माहे उजर करण पावे नहीं राजी हुई बेदी सत कर वीयो छै मु.। श्री सुवाइ वेयपुर सं० १८१२

- । मतुनानदराम जात जोड रजपुत वासी ब्रावेर रो उप्र लीखो सही ऽ। दसकत ऽऽ. सगतमल रा
- । भ्रत साख रा पदमसिंघ धमरसिंघोत कीसनसीचीत री
- । यत साल चारए वीरदोन छै ऽऽ॥ऽ
- । म्रत साल चोहवंग रिग्छोड री छै

[ मैच्या प्रालमश्रंद ने बामिर के निवासी सालम युव ननदराम को प्रियपुर शहर में (दाम के रूप में) सरीदा है; विस पर सालम का पिता सव किसी प्रकार का दावा नहीं कर पायेगा । सालम की जो सत्तान होगी वह भी मैच्या की दासता में रहेगी । वे देव-परसेम कहीं भी किसी प्रकार का दावा नहीं कर पायेगें । दोनों पदाों ने राजी-सुधी से दासता पर तैय्यार किया है। स्थान-श्री वयपुर (दोनों पदारे व गवाहों के नाम)।—पीप विर १०, संवत् १८१२ व

॥ स० १६२२ मिती पोह बिंद १२ मासी नानग मु मुदरोएी। अएद रा पोतो जात रो नुबर भइये आलमचवजी रो चाकर घरोयो प्राय नुनाई मुघो राजी नावै रहयो छै सु इए। रा बटा बटी हुसी मु लानैजाद गुनाम मइये आलमचव रा छै कदे कीय दावो उजर करण पावै मही भईतिजी रा वेचीया बिक जावे थी वीनानेर रै फतीपुरे रो वासी छे सु बारोनरे काल मै भईतिजी पालीयो छे मु मालो नानग बैर सुघो आपरी खुस रजा सु लानेजाद रहयो छै सुवाई जेपुर मै भुला मरते नु राखीयौ छी

। अकडी माली नानम रै हाथ री उपरलो तिखोयो सही

। श्रत साख सिवराज रामपुरीय री छै

। ग्रत साख माली मजै री घणीया दोय हजुर

। ग्रत माल माली भवानी री घरणीया दोन हजुर

। मत साल मोदी टेकचद धणीया दया हजुर साल मृहतै राव श्री वसतावरसिंधजी रूघनायसिंध जी री

[ मैन्या प्रास्तमबाद ने प्रकाल के श्रवसर पर जयपुर शहर ने भूस हैं पीडित माली नानग (क), जो श्री बीकानेर के फतीपुर का वासी था, को मय पीन्वार सरण दी थी। घव उसने प्रसप्तता से गतनी सहित दास होना स्वीकार कर निवा है। उसके पुत्र-पुत्री भी मैन्या आलमचंद के सास रहेंगे। इन पर सिती और का दासा नहीं माना जायेगा। मैन्याओ सगर चाहेंगे तो उन्हें किसी और का दासा नहीं माना जायेगा। मैन्याओ सगर चाहेंगे तो उन्हें किसी और को बेच सचेंगे। (इस पत्र पर माली नानग के साय-साथ हा शायियों ने भी इस सम्बन्ध मे हस्तारार किये हैं।)—पोप बांद १२, सबत् १०१२

## राजस्थान की अन्य शक्तियों से सम्बन्धित पत्र

१ श्री रामजी

।। स्वस्ति श्री बीकानेर कोटायते चीरूजी भईया माई जेठमल जोग्य जोधपुर री हेरा चैनवाडी श्री जी साहवा रै लसकर सुभईया नथमल लिखतु हाम ग्राम वाचजो बठाहा समाचार श्री जी साहबा रै तैज परताप कर भला छै थाहरा सद्रा भला चाहीजै भ्रपरंच कागद बारो दीया दीता मै भायो नहीं सु सीताब देजो दुजा रै तो सापता रै कागद रोजीने डाक सागै आवै ने थे कागद देवो नहीं सु काइए। काई झोर मे पाली सु देशील सुद १ नै आया द्या ब्रीर ब्रापणे न्याछ रा रूपीया १३४) मडीया छा सु रू० ६७) हो माहा ग्रठै नादो कीयी छै नै रू० ६७) उठै या उपर लीलीया र्छं सु शा भर दीया हुसी अन्नारा प्रार कर,दीजो नही हो रू .२०) तमा २०) बाजरी छे सु बेजन्दीजी रूपीया ५०) कनीरास न्समी कर्ने उधार तेजो बोर बठै साथ चैनचार छै-फतैकरणजी बठै माहाराज श्री घोकलसिघजी कर्ने छै रीघरुरणजी रोमकीसनजी दुजा टाबर लुगाया सैर मै छै सुहर रा बारणे आवै जावै छै हवैली मे चैनचार छै म्है वैमाख सुद ५ मोलए। नै फतेकरएाजी सुगया छा ताजा सवाया छै पछै हवैली सु बडारण खुसी लीया दुजा ब्रादमी ठाकूर रै सीघो वाघो लेर श्राया छै जीका कयो

याने हवेली बुलाया छै सु मेहेतो जावता छै पण फरोकरराजी कयो कोई मेलो नही सैहर मे जैपुर री फोज का ग्रापसी फोज 'रा मोरना छै सु उपर सु मोरना नै ज्योला वहै छै सु तकीरते धरते धादमी रै लाग जावे-तेसु माही होने जावसा दीया कोई नहीं दुजे सारै साथ चैनचार है जैतकरणजी, कीसनकरजी खाज परभात मे नागोर सुद्रावतु छै सु घासी ओर-हमै श्री ,ठाकुरजी सारी बात रही सही हम जासी हमें आपणे श्री हजुर री परा क्च-बेगी-ही हुनी शठी द्री त्रफ सुन्त्रसी दाखजी त्रीर कागद देगी-बेगी-देजी ध्मीर ककडे पीएरी राजा दुनै कास काज ना फोडा आलती हुवै तो दुने कोई झारी हो लेबाल हुने तो जडाय भी जो फोड़ा नही घात ती अव नै ही राखजो बोहडतो कागद समाचार दीजो सहत १८६४ वैसाल सुद ७० ं अ जोग्य बीकानेर नै

१ चीरूजी भईये

िक्रोधप्तर शहर भी बाहर : चैनवाडी स्थान । यर स्थित बीकांनिर महाराजा की शिविर से मैक्सा-स्थमल-का अकानेर में स्वामने आई जेठमल मो पत्र कि दरकार की तरफ से उन पर आ छ के १३४) रूपये मंडे हैं। क॰ ६७) तो मैंने यहां साक वर दिये हैं तथा बाकी ७० ६७। प्रापक्ष माम लिला दिने हैं । बाप रू० २० ) वा १० ) थ्यी तो बाजरी बेचकर तथा क० "०) स्वामी जनीराम "से जमारा "लेकर उन्नका देता । "शहर कोषपुर में -अगपुर वालों के -साथ हमारी क्रीज के - मोरच लगे हुए हैं तथा दोनो तरफ से गोले बरम उहि हैं जो इधर-उधर जाते व्यक्ति को लग जाते हैं। बाकी सभी कुशल है। महाराजा शीध्र कूच करेंगे। - भैसाल स्दि ७, संवत् १८६४ ]

<sup>(</sup>१) बीकानेर के महाराजा सुरतसिंह ने जोधपुर के राजा मानसिंह के विक्य अवपुर वालों के साथ मिलवर धीकलींसह का तका लिया शर्मा-महाराजा मानसिंह (हिन्दी)--पृ० ११-५६, जयपुर, 18081

।। स्विःस्प थी सरव भ्रोपमा लायक ईश्री ग्रालमचदजी जोग्य जोषपु दी राम लिखावत मुजरो वाचजो चार थी जो रै ते प्याप्त पास्ती में सदा मेला चाहीजे सदा हैत वो है तिसा था विसेस रखावसी

। ग्रप्रच सिंघ री तरफ टाल ----जाब थो सुहवीवत सुराज ग्र™ व्यीदरबार री फौज राडेरा नगर पा " विघ रो लिखीता जो नवै नगर बो ""न् काढ दीयो जद रोउ " बो "" श्री दरवार री फोज मु बाय ""सिंघ रो मीया बबदल नबी" छै नाठ नै नसीर खा विरोही राम् सूउण रो काची पाकी समाचार " नै श्रावै सु साजै सला कीवी जरो श्राधो क्च हुवै हो मीयाही ल हुवै तिसाविचार सुफोज रो कुच हु जरै गाव भोबारी डेरा हवा था रै बिरोही रै मुलक मै ही थो नै " मीयो नवो वैक्षाणो तिरानुसा सत् सिंघ रो लोग लेनै फोज हजार बी सुग्रायासुम्हा वद १० घोबारी सुदरवार री फोज मै मोरचा 🕶 स्वासुधात रै दहारी जाय गाथी नाई सिष सबलसभोत रो कर गोरचो कीयो थो सु उठै 'हुवो उठै ने मोरचा प्रभात सुकजीयो सरू हुव" या साम तोडी राड हई पछै संगयाने फीज से दारू सीसो को ण ज्यून दीठो नरै उठै नहीं रया सुसाय तो सुई गाव ग्रायो नै रात रो " सु कुपावता री भासाम्या वग भूज गयो नै टाल फुरा री फोज माचार भ्रामा दरबार रो लोग डेर ""तरै टालपुरा डेरा छोडनै कोस पर्छं खबर हुई सरै पाछा डेरा "गईत रामृवारी भूज मैं सबर बाई \*

१ बीजड रो बेटो ग्रवदुलानाम १ सोभदार रो बेटो फतेग्रली १ फतेला रो बेटो ग्रलीयर स १ मिरजो काम ग्रायो १ मराद ग्रतो

१ बीजड रो जवाई

६ छव जणातो में ठावा गुवा सहै पोली हैने मादमी सात सो उएगारा काम बाया ने "सिंघ नुपाछो कच कर परा ग २ रो फोज में र।। सवाईसिंघ " पो जोक मुरेल घो पु क लोग काम " सही बादमी पेतालीस काम म्र " रा सारा ही रै लैंग लुढी है " म्हा सुद ६ दु, सनवार

जिषपुर से ""वी राम ने बीकानेर ये प्रीव्या खालमबंद की पत्र में मारवाड की सेनाओं के सिम्ब धीपवाल का ब्योरा दिया है। पर में पायां के लिए जा व्योरा दिया है। दिवा है। पर वार्या के लिए ने किया है। प्राप्त के ले ने पर मारवाड के लिए है। पाइ विंद दे के से दरवार व दिरोड़ी की सेना मांगा हुआ है। सादे से शाम वह नहां धनती रही। सरप्ताव परवार की लेगा टालपुरा वह लिए न वहां बाक्य की व्यवस्था न देनार वहां नहें कमा है। पत्र में विरोही की सेना में प्रदे प्राप्त की वार्य की प्राप्त का विंदा की लेगा हो कमी है। पत्र में विरोही की सेना में पूर्व प्राप्त की का की है। को से प्राप्त की विरोह को बेटा व दावाद दिम्मित है। इसके प्रताब सावाबी व्यक्ति और उनने मारे वये """ मार्य प्रदि ६, विनवार। ] "

१ श्री रामजी

।।। सिंघ श्री श्रजमेर कोटायतु को। भाई करणीवान की जोग मीसतु स्वाई जपर मुको लुमपात राम साहब कीसन श्रुबार युजनाल लिखावतु जै श्री जगते बाजी दी यापजो ग्रहा रा

<sup>(</sup>१) रेक ने मारवाड़ के इतिहास में सिखा है कि वि छ० १८६७ (१७८० वि) में जोपपुर की सेना में उनरकोट के टानपुरी द्वारा मारवाड़ की शीमा पर उनके उद्यावों को रोकने के निये समितान दिया या तथा उनरकोट पर घणिकार कर निया वा 1—90 ३८४

समाचार श्री जो री कीरण कर अला छ षाहरा सदा भला चाहीज उपयो कागव १ तो थोनो बीकानेर सुदरवार सुछ दा रो श्रामो छी तोरो जाव तो बीकानेर लीख मेलो छो तथा वागद श्रवार नाई साथ आयो कागद र दक्ति गुमानीरोम ने छो सो माहने ता मुख बोला वरस २ हुवा भेह अठा सुटीको राज को सुरतसोघजी न भेजलो तयार कीयो वर वीवा का रू० २००) उलाने घर रू० १००) भने देला ठहरा छ अर सीरपाव तो गुमोनीराम ने दुसालो १ मने हुजुर सुपहराय थीया तव गुमोनीराम दरवार में कही खुसालराम तो माहका दरवार को चाकर मही

पाप बरस हुवा बेक्क छै नोडो १ खरची री इएाने प्रावे नहीं तद इए रा कहवा छु माहरा ख्याया तो मन हुवा इए दोमसो दे घाला तद रा मुढे न बोला छा घर में ईएा रा ख्याया में सु तो को बट पडतो न छी घर माहरा में सु हुए रे काई घायो ईतरा कैहवा सु माहरो बूरो होग गयो तद रो दरबार ही जाउ न हि प्राय बीकानर ने घरणी कागद जीनरा लीखा जीएरो कुही पाछो जाब घायो नही तद रा छुल देर घरा बैठा रहा छा सो कागद था को तो बसतराम जवाई न सोप दीयो छै तो गुमोनीराम नै दंशी घर मेह भी भीठालालजी सु येक दोय दीन से मीलवा ने कहमी जीका समाचार थाने लीख सीलवा पए। वो सु तो कही रो भलो हुवो घाज ताई सुएो न छै घर घठा राज से सु तो काययसर गम कोई वा पाठा की हुकोकत से सुणता ही होसो घर मीठालालजी महाराज

<sup>(</sup>१) ऐसा प्रतीत होता है जीषपुर वाली के साथ साथ जयपुर वाली से भी सुरतसिंह टीके की मांग करके सपनी स्थित दुव करना पाहरा या। मुरतिखंह ने सपने असीजे प्रतापींसह की हत्या करके बीकानेर राज्य की गद्दी प्राप्त की थी।

रा मुढे मुरखरू वखसी छै हजुर पहोचे छै आपरा मृतोलव तो घए। हो करे छै पए। पार रो मृतलव कही रो काढघो सुण्यो नहीं सो ये भी सुणता हो होसो अर थाकी बाबत तो उए। सु पूछ रा वैह केहसी सो बाने लीखसाजो वाई ग्याना रै वटी १ परए। छी हुजी पीस वद १ साहै फरा कर दीया छै रोजक तो वसतरामणी री छै जुहों न छौ पाच रूपीया रीत वाडी रा लेने पीसा हाय कर रीया छै सीया वानहों बाई भी उनहाले बेटी परणाय दीवी पए वीकानेर सु तो चोलो चुवड भी झायो नहीं उलटी वतीसी रा रूपीया र) ले रहा झा हकोकत उठा री छै भीती पोस वदी ४ सवत १ सु ही मा हकोकत उठा री छै भीती पोस वदी ४

।। प ।। भाई करणी जोग्य \*\*\* \*

[ नगर सवाई ववपुर से इत खुवपालराय, वाहबराय, इन्ह्या हु वर व कु जवाल की तरफ से सममेर कोट में भैग्या करणीवान नो पन निला है, जिससे उन्होंने सुण्वत किया है कि हमने यहां से सुरतिस्वती के लिये राज का टीका भेजने का प्रवच्य कर लिया था तब विद्या से दे के प्रविद्या मुनतिरात रक्तरी तथा १००) रूपये मुमे उनकी तरफ से देने मो निर्धारित हुए थे। महाराजा (जयपुर) की तरफ से मुनानीराम को सीरवाव तथा मुझे दुनाता दिया गया। तब गुभोनीराम ने भरे दरवार में यह वह दिया कि खुणानराय तो हमारे दरवार का चाहर नहीं है। इससे मार में मार प्रवास में यह ति प्रवास के सार कर दिया है। बीकानेर दरवार वी इस समझम में बहत हुय निता है, पर उत्तर नहीं भाया है। पिछने पांच वर्ष में एक वोडी मी न मितने के कारण सर्च की बहुत तथी हो रही है। यहां मीठालालजी महाराज के साल व्यक्ति है सारकी वावत भी मैं उनसे बात करना, वयोह सामने सानेर दरवार छोड दिया है।—पीप विद ४, सवव १८४१

नयमलजी वा जेठमलजी देवीलालजी जोग्य तिखत स्वाई जुरु सु मईया कीसनलाल मगलीराम केन्य मुजरी वचावसी प्रठा रा समाचार थी " जी री सू नीजर सु मला छै राज्य का सवा भला चाहीजे जी प्रप्रच कागद राज्य न दोव दीया तीसु समाचार हजुर म मालम कीवा होसी तथा फेर सुरावा म आई जी श्री सवाई मानसीयजी हवा महल सासता रह छै वोडा हाथी फेर छ खाल तमासा कराव छ शो गोवदजी क पथारा दरसएा मतद हाम जोड्या नीचा नीचा खडा छा तथ याभाई लालराम बोलो प्रीपीनाय गरदन ऊ ची करो हाथ ठाकुरजी वानी उचेरा राखो तद फुरमाई लालराम हाय ऊचा राखो तो नीचा राखु तो महार मंतर कररए मी तो ठाकुर जारा छै तथा फेर हवामहाला माजर योलो महाराज का मीडा धरग ज्यो साज रे महाराजी कवार न

तद फुरमाई नाजर थार में सीवाय भी कोई सहाराजी कवार भ्रोर खे जद हाथ जोड भरज कीथी प्रीधीनाय घापती छी ही परा भ्रापक ताई घोडो भगायो छै तीको नाव छे गुदरी नीच म्हला की देखबो कर उठ ख्याल तमासा करावो कर मन म भ्रावे जद सुरगा म घुडले घढमा फिर बो कर सोवा के वेखत दादोजी सुख भीवास में को टडी छ जठ रह छै सो जाय फेर दो घडीक तेडक (१) जयपुर के शासक बनातींग्रह की नि सन्ताल मृत्यु (१०१० ई.०) होने पर हिमो के ठाकुर पेपनिंद्ध तथा नाजर मोहल के प्रयत्नो से नरदर

वर डिम्मी के ठाकुर भेवांनिह तथा नाजर मोहन के प्रयत्नो से नरवर के भूतपूर्व मासक मोहनतिह को गदी पर बिठाया गया, किन्तु जगत तिह की भेडियानो रानी के पुत्र ववाई वर्षांतह दिवीय के जन्म देने पर उसे हटा दिया गया। इसी मोहनतिह का नाम इस पत्र में मानीबह तिवा गया है।—एम एक शर्मा—हिस्टी खॉक दी जयपुर

स्टेट—पु० २४३

जाग सोबत लाबो करें दीन के उगाली फार्ड फपट जाय दातरा सनान कर फेर कलेबा कर जीमरा जीम श्री गोबदजी कु जाय हैवा महला वगर सार दीन ईतर ही जाय श्रोर श्रठ तो श्रमन

चन छे हुकम नाजर को छँ कोई फोरंगी नहीं दीखाणी नहीं ककरेल दीलों सुआयों दीन दोग तीन सलानी कर जोघपुर सले करवों गयों उठी सु उदेपुर कोट गुझालेर होय दीली सु एक महीना की सैल सपाटा करजा थायों खों सो गयों और ग्रठै

फीरगी दोय सौदागर छ सो सोदो राग साबा को ब्योपारा ने दैवाको कीयो छै सो संगायो छ भोर धागली को टीप लाया छै तिवाय फिरंगी छै भोर घठे भानन्द का तार लग रहा छै लोग याग नायकघर चाकर रेहा छै थठे तो कोई राखी को केवो नही

रजपुता को नहीं घर नहीं दिल्ली सु हुडबा की कोई ताकीद कोई बुडबुडा भी नहीं परगना का माल खावें छैं खर्च उतरे छैं सजत धरे छैं राजा राज प्रजा चैन छैं बीकारणनाथ ना चाकर इक इसे में छा सो खराब छा खर्च मिले नहीं भारा नुकते मीले नहीं सी म्हाकी भरज हाथ जोड करस्योजी भ्रोर खरी तो सीस्टाचारी म्हाराज श्री सवाई मानसिवजी बरा नामको ब

ने घटाने रवाना करावोना ग्रठै सारा ही रायत्त्या सू खरीता श्रामा छै श्रापणा की बाट नालै छै ग्रठै मेलो भारा सप्तमी को रेष ठाकुरजी को वा राजाजी की घसवारी माही मुरातिबा मूं हुई सो घाछी भारो जुगत सूंनीमरी मेली घरणो भरो छै मीती

नाजर वगैरै न सीसटाचार रूक्का परवाना भेजोला कु'जलाल

(२) माही मर्रावन का ताल्ययं उन वस्तु से होता है, जितमे प्राकृति दो मेदो तथा मद्भली के धानार चिन्ह से बनी होती है। मुख्य सम्राटो इरा तक्कृत खासको नो इस चिन्ह से सम्मानित किया जाता था। माहा सुदी १० सवन् १८७५ कागद मालम कर फुरमावे सी लीखावसी

।।६८।। पचोली भाई मईयाजी थी नथमलजी व जेठमलजी जोग्य।

नगर सवाई जयपुर से मैथ्या विसनताल व मगलीराम की तरफ से बीकानेर के मैग्या माई नथमल जेठमल व देवीलाल को पत्र है कि यहा महाराजा सवाई मानसिद्धवी धानम्द मे है। हदामहल मे दिराजते है, खेल तमासे देखते है व गोविन्दजी के दर्शन करने जाते है। हिसी प्रकार की नोई चिन्तानहीं है। न तो फिरगी वी भागका है य न ही दक्षिं स्थित काभय है। न तो रानी का हस्तक्षेप है और न ही राजपूती की दखल है। दिल्ली से हडियो का तवादा नही है। परगनो से जो भाग होती है, उससे खर्च भाराम से चलता है । प्रजा बढे चैन में हैं । हरम गाजर का चलता है। फिरगी ककरैल दिस्सी से यहा उदयपुर जाते समय सैर सपाट के लिये बाया था। दो फिरवी रांगा व ताबा का सीदा भारने प्रभी ठहरे हुवे है । इस सारी समृद्धि में एक हम बीकानेर के धाकर है, जिनकी स्थिति वही खराब है । खर्च का पैसा मिलता नहीं है । धाप शिष्टाचारवश बीकानेर महाराजा की तरफ से यहा करीता तथा नाजर के लिये इक्का-परवाना जरूर भित्रवादें। सबकी तरफ से घा गया है, बीकानेर वालो नी बाट देखी जा रही है।—माय सुदि १०, सबस् [ xe= \$

### □ ॥ थीनाधजी

शा सीय श्री वीकानेर सुम सुषानै सरब बोपमा पुजि ठाकुरा श्री हसराजजी ठाकुरा श्री जोघसिषजी ची श्री कीसन जी ठा० श्री करणीदानजी श्री नयमलजी समस्त सरदारा जोग्य किसनगढ सु लीखावतु प्रतापसध हीदुसंप मदनसथ श्रगरसघ को मुजरो वाचजो श्रठा रा समाचार श्री जी री कीरपा कर भवा छै श्रापका सदा श्रारोग चाहीजै श्राप ठाकुर हो बडा हो सदा कीरपा िकतनगढ से प्रतापीवह हिन्दूबिह, हमीरिवेह, मदनीवह व मगरिवेह को तरफ से बीकानेर के मैंच्या ठाकुर हतराज, जोघितह, मी किशन, करखीदान, नयमल को पत्र कि भाष वडे है, सम्मानित हैं; हमारे पर कृपा रखें । यहा (किशन यह) वर हाल यह है कि दक्षितियों (मराठो) का मारी उत्पात-हुमा है, जिसको नियन्त्रित करमा यश मे नहीं है। पहले की म्राजित आय से काम चल रहा है।—भादुबा विदि ४, सत्तत १०५७ ]

१ श्री रामजी

। श्री परमेसर जी सत छै

१ श्री माहाराजजी

11 स्वस्त श्री बीकानेर कोटियतु मईया भाईजी जेठमवजी जोग्य लाडणु थी। सदाकरण रो मुजरो यचावसी ग्रठा रा समाचार श्री—जी साहबो र तेज परताप करने भला छै बीरा सदा भला चाहीजे अपरच समाचार सारा कागद सु जाशसी ग्रीर मीरलाजी अकवरखाजी री फोज फरी गेई नामोर सु प्रमाडी परी गेई न हमजे मसरखाजी री फोज वाल हुसी सु ग्रठ नागद लाडणु

<sup>(</sup>१) बीकानेर राज्य की पूर्वी सोमा के पास भारवाड का यह प्रसिद्ध व्यापारिक करवा था।

रा सीरदारा रा श्रादमी गैया छो सु केयो थार भाव सु क्षेचल कोई करें नहीं ते ताल टेरा हुसी ईण वात में कसर जाएगती नहीं सु हम डाफें पाथी सीताब सु भान करें देजो हुतो सीलास रो सीरी छ, मु श्री हजुर मालम करने डाग पार्छ वसाएग दीजो संजम ही प्रोर मीगसर बद २ ने लाडखानी कोटरी गय लिग्या सु कोटरी याणा पने लाडणु आयो सु लडणु रा सीरदार रो माई बेढने पार्छी घेराई छै सु हमें लाडणु रा सीरदारा समी कागद लीख मीला मीतावसी श्रोर मार खरचों के पहा रो मातम करों पन मीलावजों ने हूं हमं लाडणु मीगसर बद २ ने घायो हु सु हम क्योया १०) मने खरची र दीराये जीएग मा रू० २) बाली या के ने हिं छे जीएग री छीट।। प्राघ चोली मेलले थोर सगाई रो लीली सुतो हु प्राया सु समाचार चीगतवार केया बावमी यो सेललपुरा रा ' झएगत्मा सु समाचार चीगतवार के सु धावमी दोललपुरा रा ' झएगत्मा सु समाचार चीगतवार के सु धावमी दोललपुरा रा ' झएगत्मा सु से मली छै सु आपग सु आ "" हुए २) उएने खरची रा देन मली छै सु आपग सु आ "" हुए २) उएने खरची रा देन मली छै सु आपग सु आ "" हुए २) उएने खरची रा देन मली छै सु अपग सु सु गीती भीगसर बद ६

। भईयाजी थी देईदोन जी सु मुजेरो ग्रोघारसी समाचार सारा कागद सु जाणसी ग्रोर समाचार मीला सु केसा

[कस्वा लाड्यू से सदाकरण का बीकानेर कोट ये मैप्पा णेठनल को पन कि मीरला प्रकटरला की देना बहा से चली वर्षी है तथा वह गागिर से भी भीखे हट नई है। हमवा स्वारत्ता की टुकडी साल में क्वेत लेकिन उन्होंने वचन दिया है कि साहबू के के प्रस्तर किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं की बायेगी। मैं तो केवल समाचार सिलने बाला हूं, इस कारण सब निल्ह दिया है। मिसवार बदि र को लाडवानी कोट की यक से येथे में पर साबजू के सरवार के माई ये गायिस प्राप्त करती है—मामंत्रीण बिंद दे, संबन् १८०३ ]

# वीकानेर राज्य के ईस्ट-इण्डिया कम्पनी के साथ सम्बन्धों के पत्र

□ १ श्री रामजी ।। सबसत श्री भईयाजी श्री नथमलजी जोग हसार सु ली.।

श सबसत श्री ग्रईयाजी शी नयमलजी जोग हसार सु ली.। मोहता सेरसंघ जुहार वाचजो घठा रा समाचार शी—जी साहवों रैप्रताय सु भला छै बोहरा सदा भला चाहीजै उपंच

साहवा र प्रतास सुनाया छ याहरा चया नया नशा नाहाण उन्नन कागद बोहरा कासीद सागै श्रायो समाचार वाधीया प्रवर ग्रठैश्री वरबार सुफीरंगी घणा राजी छै ग्रापणे देस स रा व.।

अठ आ दरनार सुफारना वर्ताराजा छ आपण दस सरा पः। मटीयारा समाचार सरव कलकते ने लिखा छै सैनुदी २२ हुवा छै सुदी. ६ ता ७ मै पाछो समाचार झायो सराजाब सुवाल

छ सुदा. ९ ता ७ में पाछा समाचार प्राया सराजाब स्वाल हृती सुधी दरबार रै प्रताप सुकोम झारी वण जासी पीण फीरगी कोक छै सुईंक सोंची बात सुराजी छै क्रापणंकोम करतो ने जेज

लों है सु इस सोची बात सु राजी है प्रापण कोम करती ने जेज पर्यो लाग है तैमु उरो हो मोहरो सबा जाव मनजूर कर लेसी पुठो जाब सताबी पीहाचावसी तो कोम सारो सीरे चड जासी

प्रव योह लाला सु ग्रसवार फीरगी रा रोग्गीय कोई गय नहीं सु प्रसवार तो श्रजेस पुठा ही नहीं ग्राया छै रोग्गीय व.। सरसे बेटा हुसो वालद री फैर काराव छै पीग्ण जावते खो हुकम कोई मान

नही तेनु फीरगी तकरार छोड दीया सु फोज रो हुकम आयो भटीमा नं सजा देसी काती र महोने पर्छ श्रापण देस रे गाव रा बीगाड़ कीयो हुवे सु ठीक कर मोहते रख देजी फीरगी कह छै

बीगाड़ कीमो हुवे सुठीक कर मोहते स्ख देजो फीरगी कह छै तेसु याने स्खा छै अपले योजे रो असवार मटीयो रो बीगाड कीयो हुवे सुल्ल देजो अवर थाहां त्सा सीघा रा असवार १४० नहर'
आया ल मु भटीयो मैं दौढ करो सु हुएगे तो पोच दीन टालो
करजो दो १० ता १४ में फीरगी री वात नीजर आय जासी
ईतरे सुमतावजो ईसो तो आपणे कने जोर कोई नही सु रामगढ १
र बदल भटीयो रो गाव मार तैवो सु तो वल कोई दीसे नही
ढाढावदेण में फायदो नही छै तसु त्सी छै फेर फीरगो पीण इमें
बात सु राजो नही छै अबर समाचार फेर त्सा करसो जावता
अवलतरे सु करजो बोहडतो कागद देजो स १८७३ वैसाल सुद १३
मुसफ कुसले रो मुजरो बाचजो भीवराज व चुहार वचायजो
कासीद बार मुजब पोहचो छै

। ठाकुरो राज श्री गेनसिषजी सु मुजरो वचावजी श्रमल री मनवार कीजो समाचार सारा कागद सु जाएासोजी

[बीकानेर राज्य के दूत मोहता बेरसिंह ने हिंसार से नोहर के हुवलवार मैंट्यां नयमल को पन हारा सुबित किया है कि फिरगी उनके दरवार से प्रस्त है तथा अपनी समस्याधों के प्रति उनका सहानुत्रतिष्यं पृष्टिकोत है। उन्होंने हुमारे पत्र के व प्रदियों के बारे समावार कककरों कितकर प्रेम बिये हैं, जिनका पाव छह दिन बाद उत्तर धाने के पश्चात सम्मूर्ण ससलो पर प्रतिमा निर्णेय होगा। किरगी धपनी बात के दक्के है। जास्ताकां फिरमिंगों के प्रारंग की धवहेतना कर रहा है पत उसके विकद्ध सैनिक कार्यवाही होगी। धापने जिला कि प्रापंत्र पान विकत्त की प्रदेश की हि तथा उनका महिनों के विकद्ध समित्र कार्यवाही हेत्यों। होगा उनका महिनों के विकद्ध कार्यवाही होया। उनका महिनों के विकद्ध कार्यवाही करके रामण्ड लूटने का बदला लेना है। यर, इस बात में हुमारी लिक को देखते हुत्ये धविक वम नही है। फिर, फिरगी भी घभी खुता नहीं होगें। बात धमी पान छह दिन व वर्षवाही को टालना ही श्रीवतर होगा।—वैशाल प्रारंग १३ व्यवत् हुता।—वैशाल प्रारंग १३ व्यवत् हुता।—विशाल प्रारंग १० व्यवत् हुता।—विशाल प्रारंग १३ व्यवत् १००३

F

<sup>(</sup>१) नोहर, बीकानेर राज्य के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में प्रसिद्ध नस्वा था।

<sup>(</sup>२) प्रट्टियो ने नोहर चोरे (परयने) के बाव रामयड़ को लूटकर जजाड़ कर दिया था।

।। सिवसत श्री मईयाजी श्री नथमलजी जोग हसार सुली. मुहतासेरसिष जुहार वाचजो झठा रा समाचार श्री ""जी साहबा रै प्रताप सुभला छै बोहरा सदा भला चाहीजै उपच कागद योहरो कासीद सागै पोहचो समाचार लीखा सुठीक छै मने हीसार वाले फीरगी बोलाया या तैसु हमे हसार ग्राया सु श्रापणी घरती राभ्रमराव फीरगी भी घरती राबुरो करै छैते उप्र भर्डेच री वन फीरगी री फोज तीयार हुई छै सु मोहनै ईया सरदारा रा हकीगत बुजी तारा मोह श्री हजुर रै हुकम माफक जाब कहा सुदीली नै बड़ै साहब नै लीखा छै तेरो जाब प्रजेस पाछो नही धायो छ नै ब्राज चरू सु मोहते भोपाल सिघजी रो े कागद प्रायो तमे लीखो छै क प्रवाल री फोज रा डेरा नीवडी हवा थै सूच्रू सूल उसी तै उप्र माहा भाज फीरगी कने सीख मागी छै सुप्रभात राजगढ ने चढसा बीली सुफोज रो कृच रा ममाचार ताकीदी रा माया तो फेर मनै हसार सताबी मादण पडमी भवर भठ पीच दीन बेठा रहती तो कम सताबीसीर चढती पीछ चुरू वाल मुकदमे रो काम पड गयो तेस डर लागे तेस मनै चढी ही सरै प्रवर भादरा वाला हसार बाव छै सु भादरा वाला फोरगी री घरती रो बुर कदेही नही कीयो तेसु भादरा सु राजी है भाषणी वास कराऊ छ पीए। फीरगी री फोज छापणे काकड में श्राय हेरा करसी जद बात खोलसी सु देखा कीतरा दीन लागे तेरो दो वोमरो पड़ो नही दुजो फोज री ताकीदी तो जरूर

<sup>(</sup>१) चूरू में नियुक्त सैनिक दुवडी का बाध्यक्ष

<sup>(</sup>२) ममीरखा विण्डारी की सेना का पडाव

<sup>(</sup>३) राजवढ बीकानेर राज्य की उत्तरी-पूर्वी सीमा के क्षेत्र मे बसा कस्वा तथा राजस्वान की प्रमुख व्यापारिव मण्डियों म गिना जाता था।

लागें तो लगावजों सु दोन घणा हुय गया तात लोज उपाय लागें तो हमें कीसी गरज सरे झावर समाचार बीरोमएं ने मुखजुबानी कहा छें मुक्त सो संवत् १८७३ पोह बद १२ मुसरफ कुसले रो मुजरी वायजों भटीया री कटक राजगढ रा ढोडा से गयो ते बदले फीरंगी रा झसबार १ जावती था कने भेला मु ढंढा घराय देशी जावत ने गीए हसार बुलाया छैं मु आयो तो आपएगी बात कराय देसी नही आय तो मटीयों उप फोज जासी अवर पसमिन रो कठ रोएगिय बाला इया दोना से मारी बात बढे सु माल कठ करें री छैं वा. कुण मालक छें तेरी बेरी सताबी सीखजी नहर में आबतीय हवतो अठे मेल देजों फीरंगी जाय करती

दीसे छै ग्रवर योह लीखा भेसा ७०० मटी ले गया तोरो उपाव

। मादरा मु सीला रा झंसवार लडे छै सु सुतोण देर सताबी भादरा लाली हुवती दीसे न आपणे काबु में हुव तो सताबी करजी दीन लागा तो पछै फ़ीरगी जाब करलो पीछे न आएगी

। पडीहार श्री भोमसियजी ने जुहार वाचजो समाचार सरब कागद सुजाणको जी ठाकुर सुभुसरफ कुसल रा मुजरो वाचजीजी

[ बीकानेर राज्य के दूत मोहता बेरजी ने हिलार से पत्र लिखकर नीहर के हुबनदार सैन्या नयमस को यह सूचित किया है कि मैं किरिंगयों के निमन्त्रसु पर बात-बीत के लिये यहां प्राया हुमा हूं ! हमारे उत्तराय यहां की समीन का बहुत नुक्तान कर रहे हैं, इस कारए से (मर्थ क) यहां कर दे हैं तथा ये उनके विकट्ट सैनिक कार्यवाही की तैन्यारी कर रहे हैं ! उमरायों के सम्बंध्य में मुक्ते पूर्वने पर मैंन प्रहाराया के निर्देशानुसार उन्हें उत्तर दे दिया हैं ! इसका विवरसु उन्होंने दिक्ती बटे साहब में पास भेज दिया है तथा बहा से उत्तर की प्रतिका की जा रही है ! पर मेरे हारा प्रतिक्षा करना कित है; क्योंकि चूक से मोहता मीमसी ने पूर्व पर प्राक्तमण मी संवादना का समाचार दिया है ! बद से यह ए पहुंच स्थित स्था है से सा वहुंग (चूट से ! भिट्टीं ने राज्यद में चो संबंधी नूटे थे, से दे दिये सार्यों ! प्रावता हो यहा बात-तीत निये बुलाया है। उस प्रवसर पर वे हमारी भी बात अस्य देंगे। स्वार तहीं प्राया-तो उसके विकट कुल होगा। मापने मिट्टमों इतरा मेंचे सुटने की बात सिखी श्री पर उसमें प्रव देर हो जाने के कारण कुछ नहीं हो सकता । मैंने प्रपत्ती बात भी कही है पर वे धपनी फीब राज्य सीमा पर लाकर हो बात बोलेंचे। राणिवालों ने पणमी के कर नुटालेचे हैं, इस कारख किरकी चिन्तित है। प्राप मान-प्रवसत की समस्त जानकारी बीह्य भैनिवेगा।—पोप वर्ष १२, सबत् १०३१

П

W Lumsdaine ऋपतान विलयम लिमसडैन साहब बहादुर सवत् १८७२

। परवाना महीये थी नयमल जोग समाचार १ वाषणी गौ० नहर रो सोनार सीवकरण गुगाने रा वेटे हेसार मै युकान कीवी यो लोका रा गेहणा पढ़ यो म । ७ हसार मै रहो झब हसार रे स हुकारा नीपामा रा माल रू० १२४) रा लेकर भाग मायो छै सु ममें तेहनीक कर माल परा देजो सोनार कु भेज देजो ईस बात सु तमारी सुरवृत्ती रोहेगी भै नाम बासते घसवार भेजो छो स० १८७४ मीतो बेठ सुटी ६

[ हिंद्यार में इंस्ट इंग्टिया कंप्यनी द्वारा नियुक्त प्रशासक (रेजिटेन्ट) इवल्यून लाम्बर्टन का नोहर करने ने हुव नदार मैंप्या नयमत को परवाना कि नोहर का गोनार, विवने सात महिने तक हिंद्यार म दुवान कोती थी, तोगों का १२४) क्यारे ना मान नेवन नाहर माम साथा है। यत जाय-परवास करने सोनार माम को नामित यहा भेज दे। हमने निमे सादमी मेंने का रहे हैं।——वेगठ मुदि ९, सहव १८७४]

।। स्वसत श्री सरब श्रीपमा लायक भईया श्री नथमलजी जोग ली० लखमण्याम पढीहार भोगसिष रा श्रासीरवाद जुहार वाचजो पठ रा समाचार श्री—"जी साहवा र तेज प्रताय सु भला खे याहोरा सदा मला चाहोजे उग्राईच कागद बारो आयो समाचार जाएग व लखो दुहाई तो मैं दराम दवी हो कुवा खोदना वसु चपरासी १ बैठा ६ राणीय र हुवालदार ने सालो है सु राजपुर वाला हसार ने लीखसी सु ठीक छै लखण देवो ये गाव मता वसण देवो घठ सीवलाल टरीवलम साहव सुमा जाव करो सु टलीवलस सहव कहयो में सीव काढ दे साईतर कोई गाव वसण नही सु छठ सु टरीवलम सहव हसार रे साहव म लीख दीयो छै सु राजपुर र हुवालदार ने लख देसों व। भासकरण हसार जभी सु राजपुर वाला न लीखाय देसी सु फसलो हुवो बीना गाव वसावती नहीं थे पीण बसण देजो मता घठ साहब सु जाव करो छ सु साई दत्तर कोई सात तर हहाई करारी र दे र वसल थेय मता फासलो हुवा जाता राटो मोट जासो होतरे थे वसला देय मता कासलो कृत या सारा टंटो मोट जासो होतरे थे वसला देय मता कासलो कृत सारा देशों सेवत १ वटर भी माहा सु र क

भीर भासकरण हमें हसार जासी सुजाब साल हुसी हसार ने लख देजो

गलल ५० १ मईया

का रावतसर न छै

[ बीकानेर शहर से दरबार की तरफ से लक्षमणराम तथा पढीहार भोमसिंह ने रावततर ठिकाणे के हुनवदार भैग्या नयमल को उनके पत्र के जबाब मे यह समाचार भेजा है कि रावततर की येही (जयल) मे गाव नही बतने दिया जाये। (ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रतिनिधी) मि॰ ट्रेवेसियन के साथ सीमा सम्बन्धी बातचीत चल रही है। खत- जब तक निर्णय न वापे सीमा के क्षेत्र में किसी नये गाव को भावाद न होने दिया जाये। फैसला हो बाने के बाद किसी प्रकार की खडचन नहीं रहेगी।—माय सर्वि म, संबद १८६४

<sup>(</sup>१) विस्तृत श्रव्ययन के लिये देखिये-घोफा-बीकानेर राज्य का इतिहास, भाग २--पृ० ४०४-०५।

# Glossary

Forward, Front प्रवाकी (Agadı) Uptil now पर्रंस (Ajais) Hinderance, Impedance भवनी (Adabı) **भग्रहच** (Asrainch) After it. Next ग्रप्रच प्रमीन (Amin) Revenue assessor Gold coin भगरका (Ashrafi) Horseman प्रस्वार (Aswar) मारवीया (Adhtia) Broker पाचा-परधा (Adha Pardha) Something a little A Revenue Collector षामील (Amil) Individual Cultivator, Reven-मामामी (Asamı) ne Pavers Objection रूप (Ujar) वणारी (Unari) Theirs रपसी (Uthalo) Reply BRHF (Uljhad) Intricasy Camelman भोटी (Othi) Complain मोनमो (Olbho) An army, Plundering करक (Katak) Acceptance, A written under-भ्याभियत (Kabuliat, Qabuliyat) takıng. Shortage, Lacuna रमरावतन (Kasrayat) A sort of boundary नारर (Kankad) बाइणा (Kadhna) Frection. To get the work done Direction, Side कानी (Kanı) wings (Kamdar) Manager, Agents of Kings

₹ня (Кепза)

ger (Kukar)

and Nobles Elsewhere, To whom

Why

|                    | •                                                        |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--|
| (118)              |                                                          |  |
| च्टा (Kunta)       | Practice of assessing land re-                           |  |
|                    | venue in kind The State share                            |  |
|                    | as fixed portion of the crop                             |  |
|                    | was estimated on an observa-                             |  |
| कुरन (Kurab)       | tion of the standing crop  When a noble or an official   |  |
| 3 (Valiab)         | visitor paid a visit to the ru-                          |  |
|                    | ler, he honoured him by rais                             |  |
|                    | ing his hand This gesture was                            |  |
|                    | known as Kurab It was only                               |  |
|                    | on rare occasions that some                              |  |
|                    | of the Pattayats or Mutsaddis                            |  |
|                    | received such an honour                                  |  |
| कोडार (Kothar)     | Store                                                    |  |
| कोतवान (Kotwal)    | Police official in charge of the                         |  |
| mm (22 - )         | law and order of a town                                  |  |
| ₹ाम (Kos)          | A road measure of about two miles                        |  |
| कोहर (Kohar)       | Well                                                     |  |
| कोसीद (Koseed)     | мен                                                      |  |
| (कासीक) (Kasid)    | Messanger, Postman                                       |  |
| चटार्न (Khatavar)  | Adjustable, Tolerable                                    |  |
| बत (Khat)          | Letters                                                  |  |
| वरप (Kharch)       | Expenses                                                 |  |
| acer (Kharda)      | A long letter                                            |  |
| खाणगी (Khangi)     | Salary dues                                              |  |
| बालसा (Khalsa)     | A territory of the State from                            |  |
|                    | which revenue was deposited<br>with the central treasury |  |
| चानेनाव (Khanezad) | Sons and descendants of no-                              |  |
| divisi (Kilanezad) | bles and ofheers                                         |  |
| खानदा (Khayda)     | Lord                                                     |  |
| चित्रमत (Khizmat)  | Service                                                  |  |
| खनल (Khechal)      | Obstacle, Exertion                                       |  |
| गादी (Gaddı)       | Throne                                                   |  |
| गरज (Garaj)        | Need                                                     |  |
| गुजास (Gunjas)     | Capacity                                                 |  |
| गुवाडी (Guwadı)    | Family                                                   |  |
| गुमाश्ता (Gumusta) | Commissary, Agent, Accoun-                               |  |
|                    | tant                                                     |  |

#### (119)

गॅंडरी (Gehri) गेर (Gor) पणा (Ghana)

पोता रेव (Ghoda Rekh)

बाहर (Chakar) पाररी (Chakri)

पास (Chira) चीरायत (Chirayat)

¶₩ (Chook) बते (Chepo)

यनपार (Chainchar) भोनी (Chokht) जगांत (Jagat)

जनन (Jatan) बमारधी (Jamabandhı)

बमीबार (Zamendar)

जमीयत (Jamiyat)

बाबा (Jana) जार (Jab)

बावनी (Jamns) नेत्र (Jez)

बोरतसब (Zortalab)

मुब गया (Jhoom Gaya) erl (Tanto) eret (Tabar) रीका (Tika)

Pasture Land Excess, Plenty A military tax levied on the

Deep, Intense

number of horess from the nobles

Servant

Persnol Service, Nobles were required to send horses and footman to render service to

the State

A administrative unit Officer in charge of chira

Frror

Seal, Fix on All well Nice. Sweet

Custom duty **Efforts** 

Settlement of the rates of va rious taxes in a village Holder of hereditory superior

rights in land Army constituted of brothers and relatives of one clan or

sept. The number of inhabitants of a place Acquainted

Reply Surety Delay

Villagers who paid revenue after resistance

Hanging around Unnecessary quarrel or dispute

Child Complementary and congratu latory message usually sent by

neighbouring rulers to m ruler at the time of his accession, A

| ( 118 )                           |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्ता (Kunta)                      | Practice of assessing land re-<br>venue in Lind The State share<br>as fixed portion of the crop                                                             |
| कुरव (Kurab)                      | was estimated on an observa<br>tion of the strinding crop<br>When a noble or an official<br>visitor paid a visit to the ru-<br>ler, he honoured him by rais |
|                                   | ing his hand This gesture was<br>known as Kurab It was only<br>on rare occasions that some<br>of the Pattayats or Mutsaddis                                 |
|                                   | received such an honour                                                                                                                                     |
| कोटार (Kothar)<br>कोटवास (Kotwai) | Store                                                                                                                                                       |
| कोववास (Kotwáj)                   | Police official in charge of the<br>law and order of a town                                                                                                 |
| कास (Kos)                         | A road measure of about two miles                                                                                                                           |
| कोहर (Kohar)                      | Well                                                                                                                                                        |

. ... .

कोसीद (Koseed) Messanger, Postman (काशीद) (Kasid) चटावै (Khatavai) Adjustable Tolerable बत (Khat) Letters बरप (Kharch) Expenses GIET (Kharda) A long letter

बागगी (Khangi) Salary dues A territory of the State from बालवा (Khalsa) which revenue was deposited with the central treasury bles and officers Lord

खानेनाव (Khanezad) Sons and descendants of no-खावदा (Khayda) चित्र मत (Khizmat) Service खचल (Khechal) Obstacle, Exertion गादी (Gaddı) Throne गरज (Garai) Need गुजास (Gunias) Capacity गुवाही (Guwadi) Family

tant

Commissary, Agent, Accoun-

ग्माक्ता (Gumasta)

## (119)

गैहरी (Gehri) गोर (Gor) षणा (Ghana) षोडा रेख (Ghoda Rekh)

गतर (Chakar) पानरी (Chakri)

चीप (Chira) भीरायत (Chirayat)

ৰুদ (Chook) पपो (Chepo) चनचार (Chainchar)

पोची (Chokhi) जगात (Jagat) जतन (Jatan)

जमावधी (Jamabandhi) बमीदार (Zamadar)

जमीयन (Jamiyat)

जाणा (Jana)

जाय (Jab) पामनी (Jampi) चेत्र (Jez)

नोरतमन (Zortalah)

मूद गया (Shoom Gaya) (otnaT) (55 टावर (Tabar) रोगा (Tika)

Pasture Land Excess, Plenty

Deep, Intense

A military tax levied on the number of horess from the nobles

Servant

Persnol Service, Nobles were required to send horses and footman to render service to the State

A administrative unit Officer in charge of chira Error

Seal, Fix on All well

Nice, Sweet Custom duty Efforts

Settlement of the rates of va mous taxes in a village Holder of hereditory superior

rights in land Army constituted of brothers and relatives of one clan or sept. The number of inhabi-

tants of a place Acquainted Reply Surety Delay

Villagers who paid revenue after resistance Hanging around

Unnecessary quarrel or dispute Child

Complimentary and congratulatory message usually sent by

neighbouring rulers to a ruler at the time of his accession . A

#### (120)

टक्रसई (Thakurai)

होड (Thod) हिंसा (Dinla) हीत (Deel) हरो (Dero)

(Don)

होस (Dol) इब (Dhab) दवनी (Dhabsi) ढाली (Dhalo) तनादो (Tagado) तल (Tal)

तलकाना (Talbana) att (Trun) सनवस्थी (Tanbux) or

Tanbakhshi)

ताबीद (Takid) ताडीम (Tazım)

सुतादान (Tuladan)

पानदार (Thanedar) बाबा (Thana) दखगी (Dakhnı) दरवारी (Darbari) दरोगा (Daroga)

दाणा (Dana) 212 टीव

time of engagement Jagir area held on hereditary basis

Place Abode Bodily

Physique Camp

A rope used for encirding the corn heap lying in the fields at the time of lita for sharing of

ceremony to be observed at the

the crops Countenance Face

Way To fit in Wayout

Reminder

Bottom Summons fee

Unto

Minister for the military affairs

Insistance

Highest honour and rank awar ded by the rules on the arrival of important dignitaries the ruler stood up and received

them

The ceremony of weighing one s body against corn gold silver

etc Commander of a small fort Military post Police chowki

Marathas Court er Deputy off cer

Grain

#### (121)

obetf state Alright द्ररम (Duras) रोरो (Doro) Tour Lord, Master, Husband, owner धणी (Dhani) घरम (Dharam) Religion यसन (Dhasal) Intimidation धनक (Dhasak) Vain authority धाड (Dhad) Dacoity धान (Dhan) Food grain म्योष्टाबर नियोष्टाबर Whenever official visitors and (Neo Chawar) nobles paid visits to the ruler, they offered some money to him duly taking it round his head This kind of presenting money was known as Nevochhawar Cash money नाणो (Nano) नीवला (Nibalan) Fconomically weak भीराठ (Nirath) Attack and Loot नीमरन (Nisarab) Wayout मीमरै (Nisrai) To begin, To escape, To get done, To be projected, To move out नेही (Nedo) Near . Close नीरता (Noratan) Navratrı davs तीता (Neota) Reciprocal inivitation: Invitation on marriage and other social functions पर्न (Palai) A corner of saree, A form of remarriage in the Hindu society पड़ा (Patta) A document issued by the ruler to his nobles and Mustaddis specifying the terms and conditions on which land were held and value or proportion of the produce which they vereentitled to realise from the cultivators परगना (Pargana) A administrative unit परणी (Parns) Married

Patta-holder

Going an av

पट्टावत (Pattayat)

परी गई (Pari Gai)

## ( 122 ) Footman . Soldier

Direct

Straight

Backing

Lump offering The big outer gite

quist (Pyada or Psyada)

पीठ रवा (Pith Rayan)

परबार (Parbara)

quatr (Padhra)

que (Pind)

Back, Return बोरोस (Pirol) Fidest son , senior branch पुरो (Putho) From the base of the throne पारवी (Patvi) Sons and grandsons प्रावतच्य (Paon Takhat) TA and DA पुत बोदो (Put-Poto) Tribute, gift In the 18th cen-वेदीयो (Pattio) tury it became a regular cess वेशवर्गी (Peshkashi) Name used for the Europeans पोहोतो (Pohoto) Walking , Loitering भीरवी (Firangi) Trouble भीरता (Phirata) Military expenses Commander of the military post elsi (Foda) कोब करन (Foul Lharach) or Fort कोबदार (Faujdar) Obedience Oxen Bullock बदगी (Bandagı) Sears बसद (Balad) General Store बरमां (Barsan) बसतवाना (Basat-khana) Immediately Ward , Locality बाबहती (Bavdato) Quarrel, Dispute बाम (Bass) Undertaking बीखेडी (Bikhedo) Marriage बीडो (Bido) Quick alei (Binha) Recruitment देशी (Bego) Nephew भरवी (Bharathi) To collect togather Owner of Bhog (part of land माणेज (Bhanej) चेना (Bhela) revenue) A major part of Hasil, Mal भोगना (Bhogata) Throne , Takhat भोग (Bhor) Name for Sales-tax मनवद (Masnood) Physical deterioration яічі (Мара) Path मोदगी (Mandgi) mre (Marag)

### (123)

civil servants

मुहाता (Mukata)

मुदार (Mudar)

मृतसदी (Mutsaddı)

मुगरफ (Mushraf)

A mode of assessment of the

revenue, system of revenue farming, a contract deal Essence of life, ultimate goal

A taker, term used for the state

Head or deputy of the military

Department Chief adviser of the king . A मुमाहिद (Musahib) minister's post in the central administration Provision Store मोदीखाना (Modikhana) A cess levied in the nameof च्छवासी भाछ (Rukhwali protection from inihabitants of Bhachh) a village. रेत (Rait) Rayyat, a subject. Last . back. लारलो (Lario) सार (Larai) Follow , Afterwords , after it. सीसाट (Lisat) Unnoticed Woman , Wife. तुनाई (Lugai) Clerk, Accountant, ministerial सेन्नणीया (Lekhnia) Staff. वसन (Vasais) Particular पवेच (Vasaikh) Particular A tax imposed on re marriage. άτ (Vair) सन्ता (Sagala) All समना (Saihna) Accomplish साय छ (Sai Chhai) Under the shade of सालीगा (Salına) Yearly साहणी (Sahni) Officicer in-charge of royal stable. Revenue grant given for reli-सामण (Sasan) gious purposes She Camel els (Sandh) मीनदार (Sikdar or Shiggdar) Head of house hold or revenue department. A minister's post in the government. सोनेपोन (Silehpos) Armoury. mitria (Sirepaon of Siropaon) A complete set of robes to be offered to a person by a ru'

## (124)

साताव (Sitab) Hat (Suno) gifen (linkim) हबलदार (Huvald ir)

हामल (Hasil)

हबसी (Haveli)

which might be worn to cover from head to feet AII Deserted

Incharge of Chira or Pargana Revenue Collector Actual realisation of the assesed

land revenue A big house in the town

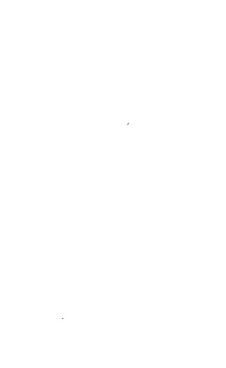